धीरे घीरे विकास हुआ है, इसकी स्वामाविक वृद्धि हुई है। इसिटए आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन भी आसानी से हो सकता है, उसके लिए घोर आन्दोलन नहीं करना पड़ता।

शासन पद्धति की परिवर्तनशीलता-इसीलिएयहां की शासन पद्धति को परिवर्तनशील (Flexible) कहा जाता है। यह अमरीका आदि देशों की शासन पद्धतियों की मांति स्थिर (Rigid) नहीं है। यहां शासन पद्धति सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिए विशेष वन्धन नहीं है। मन्त्री मंडल आवश्यकतानुसार उसके संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। इससे उसमें एक दम भी महान परिवर्तन होना, तथा उसका क्यान्तर भी होजाना असम्मव नहीं है। हां, यह केवल सिद्धान्त की धात रही। व्यवहार में, मंत्री मंडल या पालिमेंट लोक मत से आगे नहीं वढ़ सकती और लोकमत अधिकतर संरक्षणशील है।

अस्तु, मन्त्री मंडल के प्रस्तावों के अतिरिक्त, न्यायालयों के निर्णय भी यहां शासन पद्धित में परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। पालिमेंट के बनाये हुए कानूनों का अर्थ लगाने में सत मेद उपस्थित होने की दशा में उसका निर्णय न्यायालय करते हैं। इससे उन कानूनों पर न्यायालयों के निर्णयों का प्रभाव पड़ना स्वामाविक ही है। इस प्रकार शासन पद्धित में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ करते हैं जो वहुधा उस समय तो कुछ विशेष महत्व के मालूम नहीं होते परन्तु कालान्तर में उनसे किसी किसी विषय का काया पलट सा ही हो जाता है।

# निबेदन

#### -5)(G-

त्रिटिश साम्राज्य शासन का विषय भारतीय पाठकों के लिए अत्यन्त महत्व का है। इस विषय पर कुछ लिखने का विचार, प्रथम वार हमारे मन में सन् १९२२ ई० में आया। उसीका यह फल था कि हमने भारतीय शासन का तीसरा संस्करण करते समय उसमें 'इंगलैंड की राज्य व्यवस्था' शीपंक एक परिच्छेद बढ़ाया। दो वर्ष पश्चात् अपने सुहद विहहर श्री पं० दया शंकर जी दुवे, एम. ए. एल-एल. वी. के परामर्श से हमने उस पुस्तक के चीथे संस्करण में उस परिच्छेद को बढ़ाकर ' ब्रिटिश साम्राज्य का शासन' कर दिया। यह इसी शीपंक से उसके पांचवें संस्करण में रहा, और अव, छटे संस्करण में है।

मान्यवर श्री० दुवैजी के कई वार के अनुरोध से, तथा उनका वहुमृत्य सहयोग प्राप्त करके, विगत वर्ष इस विषय की यह स्वतन्त्र रचना आरम्भ करदी गयी। कुछ छेख समय समय पर 'त्याग भूमि ' और 'मनोरमा ' आदि में प्रकाशित होते रहे। ईश्वर की छपा से अव यह पुस्तकं, जैसी हमारी वर्तमान परिस्थिति में वन आयी, तैयार है।

विषय महान है, पुस्तक इससे कहीं अविक वही हो सकती थी, और कुछ अंश में वही हो ही गयी थी। जान बुझ कर यहां विषय परिमित कप में रखा गया है। वारीकियां छोड़दी गयी हैं। मुख्य मुख्य वातों का ही समावेश किया गया है। हां, जो कुछ छिखा है, उसे स्पष्ट और सरछ करने का विचार रखा गया है । पुनः व्रिटिश शासन पद्धति का कमशः विकास होने के कारण, इसकी विविध संस्थाओं का वर्णन करने के साथ, उनका कुछ ऐतिहासिक परिचय भी आवश्यक समझा जाकर, संक्षेप में दे दिया गया है। निद्दान यथा शक्ति यह प्रयत्न किया गया है कि पाठकों को विषय आसानी से समझ में आ जाय। इस बात में हमें कहांतक सफलता हुई है, इसका निर्णय सुविज्ञ पाठक स्वयं कर लेवें।

नेश्नल कालिज, लाहौर, के भूतपूर्वक प्रिसीपल, तिलक स्कूल-आफ-पोलिटिक्स के भूत पूर्वक प्रोफेसर, तथा प्रेम महाविद्यालय के वर्तमान आचार्य, श्री जुगल किशोर जी एम. ए. ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कुपा की है, तद्यें हम आपके बहुत कृतझ हैं।

अस्तु, हमें हपं है कि खुद्र शक्ति और स्वरुप सावन रखते हुए भी, हम हिन्दी माता की गोद में इस विषय की यह छोटी सी भेट उपस्थित कर सके। हमें ऐसा प्रतीत होरहा है कि इसे प्रकाशित करके हम भारी आर्थिक जोसम उटा रहे हैं, परन्तु ऐसी जोसम उटाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। शायद कभी, कोई हिन्दी-भक्त हमारे इस भार-वाहन में सहयोग करदे, या शायद परमात्मा की ऋषा होजाय और हमारी ही शक्ति आगे चलकर कुछ बढ़ जाय। जैसा कुछ सहयोग मिलेगा, और जैसी कुछ शक्ति होगी, अपना कार्य हिन्दी जनता-जनादेन की सेवा में उपस्थित करते रहेंगे।

भगवानदास केला.

# भूमिका

#### **'ক্যিকি**'

शासन पद्धित और राजनैतिक संस्थाओं के विद्यार्थियों का, अंगरेज़ी शासन पद्धित अध्ययन किये विना काम नहीं चलता। मारतीय विद्यार्थियों के लिए तो इस विषय के स्वाध्याय का विशेष ही महत्व है। आधुनिक काल की बहुत सी राजनैतिक संस्थाओं को अपने कार्य कम की प्रेरणा, वह अच्छी हो या बुरी, अंगरेज़ी शासन पद्धित के उदाहरणों और व्यवहारों से हुई है। हमारी राजनीति की दिशा चाहे जो हो, कमसे कम अगली पीड़ी के लिए अंगरेज़ी शासन पद्धित के हप्रान्त हमारे प्रचान पथ-प्रदर्शक रहेंगे। इस लिए मुझे विश्वास है कि इस विषय की सरल सुवीच हिन्दी की रचना को सर्व साधारण, और विशेषतया अंगरेज़ी न जानने वाले, वहुत पसन्द करेंगे।

अंगरेज़ी शासन पद्धति अध्ययन करलेने वाले इस विषय की कठिनाइयों और उलझनों को मली भांति जानते हैं। यह शासन पद्धति अन्य शासन पद्धतियों से बहुत ही मिन्न है। इसका कोई एक लिखित विधान न होने के कारण, इसकी हुद्धि की विविध मंज़िलों का पता लगाना और इसके महत्व की यथेष्ट कल्पना करना कठिन है। इसका कमशः विकास हुआ है, इस लिए इसमें कई ऐसी वे-मेल वात ( Anamolies ) हैं, जिनका इतिहास जाने विना समझना कठिन है; और इसकी कई प्रथायें ऐसी हैं जिनकी अव उपयोगिता नहीं रही है। इसके बहुत से अश का किसी कानून की पुस्तक में समावेश नहीं है; इसका अध्ययन उन प्रचित रीतियों और व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करके ही किया जा सकता है, जिनका प्रमान कानून से स्वीकृत न होने पर भी, कानून के समान है।

अगरेज़ी शासन पद्धति अध्ययन करने वालों को इसकी वे तीन विशेषतायें ध्यान में रख लेना उपयोगी होगा, जिन पर शासन पद्धति के बढ़े बढ़े लेखकों ने जोर दिया है :—

(क) इंग्लैंड की पार्लिमेंट की प्रभुता निराली है। संसार की कोई व्यवस्थापक संस्था ऐसी सर्व शक्ति-सम्पन्न नहीं है। ब्रिटिश पार्लिमेंट दोनों कार्य कर सकती है; यह शासन पद्धति को भी बदल सकती है और क़ानून भी बना सकती है।

(स्व) यहां सव पर कानून का राज्य है। कानून के सामने सव नागरिक समान हैं। शासकों के लिए यहां विशेष न्यायालय नहीं है। 'हेवियस कोर्पस एक्ट' व्यक्तियों की सरकारी कर्मचारियों से रक्षा करता है। भाषण, सम्मेलन, और लेखन कार्य की स्वतंत्रता यहां किसी कानून से नहीं है, यह तो लोगों का जन्म-सिद्ध अधिकार है। इसलिए इसका सम्मान भी वहुत अधिक है।

्रा) यहां कातून की अपेक्षा, प्रधाओं का महत्व अधिक है। उनके कारण कातून की वास्तविकता वहुत कम होगयी है। उन्होंने इगर्छेड की राजनैतिक संस्थाओं की शान्ति पूर्वक उन्नति करने में महत्व-पूर्ण भाग छिया है। वे इस वात की योतक हैं कि अंगरेज़ जाति में अपने आपको, राजनैतिक जीवन की वद्छती हुई स्थित के अनुकूछ वनाने की अद्भुत क्षमता है।

अंगरेज़ी शासन पद्धति की व्यरिवार वातों का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के छिए पाठकों को यह पुस्तक अवलोकन करनी चाहिये। मैंने यहां पर केवल उस कार्य की कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है, जिसका भार श्री॰ प्रो० द्याशंकरजी, दुवे और श्री० मंगवानदास जी केला ने लिया थीर जिसे इन्होंने पेसी, संफलता-पूर्वक पूरा किया। मुझे निश्चय है कि हिन्दी जानने वाली जनता इस पुस्तक से से, अधिक से अधिक लाम उठावेगी। हिन्दी का राजनैतिक साहित्य थी० केंछा जी का वहुत ऋणी हैं, और उनकी इस रचना से हम उनके और अधिक कृतज्ञ होगये हैं। स्वराज्य-प्राप्त उपनिचेशों, तथा भारतवर्ष बादि की भिन्न भिन्न शासन पद्धतियों के परिच्छेदों से पुस्तक की उपयोगिता वढ़े गयी है। इससे पाठकों को उन संस्थामों का तुळनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, जो अंगरेज़ी शासन पद्धति के साबार पर संगठित हुई है, या जो अपने कार्य कम में उससे मेरित हुई हैं। भारतवर्ष की भावी शासन पद्धति में अनुराग रखने वालों को अपने निर्णयों पर पहुंचने के लिए इस पुस्तक में बहुत उपयोगी सामग्री मिलेगी।

हिन्दी में पेली पुस्तकों का प्रायः अभाव ही है जिनमें इस विषय का पेसा विशद विवेचन हो। हिन्दी जानने वाली जनता को इस पुस्तक के छेखकों के अम और योग्यता के लिए वहुत कृतज्ञ होना चाहिये।

प्रेम महाविद्यालय बुन्दाचन । जुगलिकशोर, एम. ए.

#### सहायक पुस्तकों की सूची

LOWELL A. L. — Government of England. HOGGAN E. H. — The Govt. of Great Britain

Keith A. B. — The Constitution, Administration and Laws of the Empire.

ILBERT C. P. — Parliament. .

MARRIOT J. A. R. — Mechanism of the Modern State.

Bryce - Modern Democracies.

BAGEHOT — The English Constitution.

DICEY - Law of Constitution.

MUKERJI P. - Indian Constitution.

प्राणनाथ—शासन पद्धति वालक्रम्ण एम. ए.—स्वराज्य सगवानदास केला—भारतीय शासन

विविध रिपोर्टे, तथा सामयिक पत्र पत्रिकाये, आदि ।

# सहदय पाउकों से

सज्जनो ! जी चाहता है कि आप से साक्षात कर सकूं,
यह जानने का यत्न करूं कि आपको इस माला का कार्य
फहां तक रुचिकर है, इसमें आप क्या सुवार और उन्नति
चाहते हैं। आपभी मेरी परिस्थित से परिचित हो जांय, आप
जानलें कि क्या क्या कि तिनाइयां मेरे सामने हैं, कितनी और कैसी
उमें में हैं, और उनकी तुलना में अब तक कितना श्रुद्ध कार्य वन
आया है। आशा है, आप इन वातों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त
करके, अवश्य ही मेरे साहित्य कार्य में कुछ अधिक सहयोग
करके, अवश्य ही मेरे साहित्य कार्य में कुछ अधिक सहयोग
करने के अभिलावी होंगे। परन्तु जब तक आपसे प्रत्यक्ष
परिचय न हो, तब तक के लिए पत्र व्यवहार से ही यर्तिकचित
संतोप किया जा सकता है। क्या आप इसका कप्ट उठांचेंगे?

महानुभाव! सम्भव है, आप इस माला की पुस्तकों की साधारण सी लपाई आदि देखकर कुछ असंतुष्ठ हों, या इन पुस्तकों को और अधिक सस्ता किया जाना चाहते हों। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि विशेष टीप टाप पसन्द न करते हुए भी, में, जहां तक हो सकता है, पुस्तकों का रंग ढंग, उनका 'गेट-अप' (Get-up) आदि अच्छा सुन्दर रखने का प्रयत्न करता हूं। परन्तु इससे अधिक अच्छा करने की सामर्थ ही नहीं, किया क्या जाय? स्वाध्याय के लिए, प्रत्येक पुस्तक की रचना या संशोधन के लिए, सेकड़ों रुपये के ग्रन्थों और रिपोर्टों की आवश्यकता होती है। उनकी

प्राप्ति के वास्ते, मुझे कुछ सुहदों का सहयोग खोजना पड़ता है। उसके अभाव में पुस्तक पूरी ही नहीं हो पाती। पूरी की हुयी पुस्तकों में से कुछ हर समय धनामाव के कारण अप्रकाशित पड़ी रहती हैं। ऐसी दशा में बढ़िया छपाई का प्रश्न बहुत कुछ दय जाता है। पुस्तकों का विद्वानों द्वारा स्वागत होते हुए भी, मेरे विज्ञापन न दे सकने आदि के कारण, उनकी यथेष्ठ मांग न होने से, अधिक प्रतियां नहीं छपायी जा सकतीं। इससे, मूल्य और कम करना सम्भव नहीं होता।

अस्तु, इस माला में आख़िर इतनी पुस्तके होगयीं, इसे ईश्वर का (तथा कुछ प्रेमी जनों का) अनुप्रह समझना चाहिये। मेरे मन में कुछ खास खास विषय हैं, उन पर ही कुछ रचनायें पाठकों के सामने रखने का अभिलापी हूं। मेरी शक्ति से अधिकाधिक लाभ उठाना, आपके सहयोग और सहानुभूति पर निर्मर है। क्या आप अपने शुभ-विचारों से कृतार्थ करने की कृपा करेंगे?

व्यवस्थापक भारतीय ग्रन्थ माला, इन्दावन ।

# विषय-सूची

#### प्रथम खंड

#### ग्रेट विदेन तथा उत्तरी आयर्छेंड का शासन

| <b>गरिच्छेद</b> | विपय                                | वृष्ठ |
|-----------------|-------------------------------------|-------|
| 8               | विपय प्रवेश                         | . 3   |
| <b>ə</b>        | पेतिहासिक परिचय                     | , E   |
| ş               | अंगरेज़ी शासन पद्धति की विशेषतायें  | १३    |
| ន               | वादशाह और गुप्त समा                 | ६९    |
| ¥               | मंत्री मंडल, और मंत्री दल           | হও    |
| ફ               | प्रतिनिधि सभा का संगठन              | क्षर् |
| ي پې            | प्रतिनिधि सभा की कार्य पद्धति       | े तेई |
| #               | सरदार सभा                           | ६६    |
| 3               | शासन नीति विकास                     | ,હરૂ  |
| १०              | राजनैतिक द्छ चन्द्री                | <4    |
| ११              | न्यायालय .                          | . ટર્ |
| १२              | उत्तरी आयर्छेंड और निकटवर्ती द्वीप० | ફેફ   |
| १३              | स्थानीय शासन                        | १०१   |
|                 |                                     |       |

## द्धितीय-खंड

#### बिटिश साम्राज्य के अन्य भागों का शासन

| परिच्छेद | विषय           | वृष्ठ |
|----------|----------------|-------|
| १        | साधारण परिच्य  | १११   |
| ₹        | आयरिश फी स्टेट | ११६   |

| 3  | स्वाधीन उपनिवेशों का शासन               | १२३         |
|----|-----------------------------------------|-------------|
| 8  | भारतवर्षे का शासन                       | <b>१</b> ४२ |
| ¢, | उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भाग            | १५५         |
| ફ  | रक्षित राज्य                            | १६०         |
| G  | आदेश-युक्त राज्यों का शासन              | <b>१</b> ६५ |
| <  | प्रभाव क्षेत्र                          | १७०         |
| 3  | मिश्र तिव्वत, और नेपाछ                  | १७२         |
| १० | राष्ट्र–संघ                             | <i>१७७</i>  |
| ×  | परिशिष्ट                                | १=३         |
|    | *************************************** |             |

#### कृपया सुधार कर पढ़ें

निम्न लिखित ब्रुटियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं:—
पृष्ट २४--फुट नोट से ऊपर की पांचवीं पंक्ति में 'लोगों के
बाने 'से बागे 'के पूर्वाई 'नहीं चाहिये।

" , — अन्तिम दो पंक्तियों में 'अधिकतर ज़मीदारों और यह ' की जगह 'यह अधिकतर ज़मीदारों और ' होना चाहिये।

पृष्ट ३१—दसवीं पंक्ति में 'सन्तुष्ट' की जगह 'असन्तुष्ट' होना चाहिये।

पृष्ट १०=-सातवीं पंक्ति में 'स्थायी शासन' की जगह 'स्थानीय शासन'होना चाहिये।

पृष्ट १३६-नवीं पंक्ति में ' प्रतिनिधि । सभा ं की जगह 'प्रतिनिधि सभा ! 'होना चाहिये ।

#### प्रथम संह

## ब्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयेँहैंड का शासन

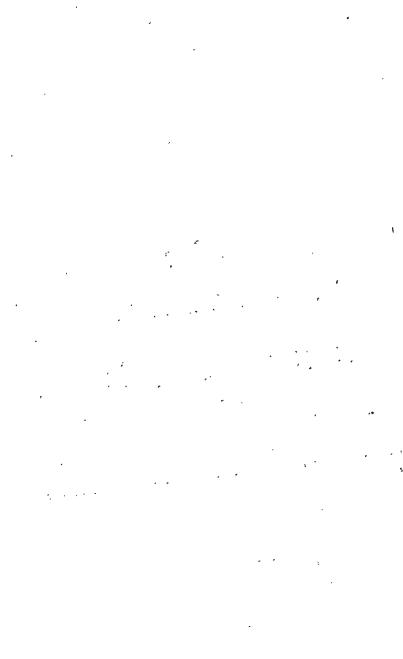

# पहला परिन्छेंह.

#### **% विपय प्रवेश %**

शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व-एक भारतीय विद्वान का कथन है कि सब धर्मी का प्रवेश राज-धर्म में हो नाता है। आज कल इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार करने पर, मछी मांति ज्ञात हो सकती है। प्रत्येक देश की वार्थिक, सामाजिक, या घार्मिक उन्नति के विविध कार्य, मत्यक्ष या गौण कप से, राजनीति से सम्यन्य रखते हैं। नागरिक जीवन की रोज़मर्रा की वहुत सी वार्ते ऐसी होती हैं जिनमें, उनके देश की शासन पद्धति, अनुकूछ होने से वहुत सहायक हो सकती है, और, प्रतिकृत होने से, वह वहुत वाधक भी वन सकती हैं। कुछ नागरिक भछे ही यह कहा करें कि इस राजनीति में भाग नहीं छेते, पर खरकार के वनाये हुए कानूनों पर उन्हें अमल करना ही पड़ता है। सरकारी कर (टेक्स) उन्हें देने ही होते हैं, अपने भछे या बुरे व्यवहार से, चाहे अवकट रूप में ही क्यों न हो, वे सरकार को शासन सम्बन्धी नये नियमों के निर्माण के छिए, अथवा पुराने कानूनों के परिवर्तन या संशोधन के छिप बेरित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक, किसी न किसी अंश में, राजनीति से सम्बन्ध अवस्य रखता है। इस लिए यह आवस्यक

है कि प्रत्येक नागरिक, पुरुष हो या स्त्री, युवक हो या वृद्ध, शासन सम्बन्धी विषयों का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त करें और, उन्हें मली मांति अध्ययन और मनन करे, जिससे वह इस दिशा में अपने कर्तट्यों का उचित रीति से पालन कर सके।

त्रिटिश साम्राज्य शासन जानने की आवश्यकताअपने ही देश की नहीं, हमें भिन्न भिन्न देशों की शासन
पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिये। इससे हम यह सोच सकेंगे
कि किस शासन पद्धति का कीनसा नियम ऐसा है जिसके
हमारे देश में प्रचित हो जाने से हमारा करयाण होगा,
तथा, कीन से नियमों का अनुकरणहमारे देश के लिए अहितकर होगा। यदि अवकाश के अभाव से हम वहुत से देशों
की शासन पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त न कर सकें, तो कम से
कम ऐसे देशों के विषय में तो हमें अवश्य ही ज्ञान होना
चाहिये, जिनसे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है या जिन की शासन
पद्धति का प्रभाव हमारे देश की शासन पद्धति पर बहुत
अधिक पढ़ता है।

उदाहरण के लिए, पाठक जानते हैं कि वर्तमान अवस्था
में भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है। ईगलेंड का
वाद्वाह यहां का सम्राट कहलाता है। वहां की पालिमेंट
हारा स्थिर की हुई शासन नीति ब्रिटिश भारत में प्रचलित
है, तथा उस पालिमेंट को हमारी ईशी रियासतों पर भी
महत्व-पूर्ण अधिकार है। अनेक राजनीतिशों का मत है कि
भारतवर्ष की शासन पद्धति ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन
उपनिवेशों की शासन पद्धति की शेली पर संशोधित की

जाय। साम्राज्य के पराधीन मार्गों से भी भारतवर्ष का वहुतः सम्बन्ध है, उनके कई स्थानों में तो कितने ही भारतीय. निवास करते हैं, तथा कुछ वहां जाते बाते रहते हैं। इसप्रकार व्रिटिश साम्राज्य के सभी भागों से हमारा सम्बन्ध है, बार उन सब की शासन पद्धति का झान प्राप्त करना हमारे छिए उपयोगी तथा शावहयक है।

साम्राज्य का मातृ-देश—पहले इस साम्राज्य के मातृ-देश की शासन पद्धित जान लेनी चाहिये। अतः इस पुस्तक के प्रथप्न खंड में इसका ही वर्णन किया जायगा। इसे आरम्म करने से पूर्व, इस भाग का क्षेत्रफल जन संख्या आदि जात होजाती चाहिये। ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ-देश में प्रेट ब्रिटेन (इंगलेंड, वेल्ज, स्काटलेंड) और उत्तरी आयलेंड, तथा मान द्वीप और खाड़ी के द्वीप सम्मिलत हैं। इसे ब्रिटिश संयुक्त राज्य भी कहते हैं। साधारण वोल चाल में इंगलेंड कहने से भी इस सब भू-भाग का आश्य लिया जाता है।

साधारण बादमियों की यह घारणा होती है कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य होगा, परन्तु चास्तव में यह बात नहीं है। क्षेत्रफल और जन संख्या की दृष्टि से, ब्रिटिश संयुक्त राज्य बहुत साधारण सा, भारतवर्ष के संयुक्त प्रान्त से भी छोटा,राज्य है। इसके मिन्न भिन्न भागों का पृथक् पृथक् क्षेत्रफल और जन संख्या इस परिच्छेद के अंत में दी हुई है।

भौगोलिक स्थिति-योरप महाद्वीप के पश्चिम साग में चहुं ओर समुद्र से सुरक्षित, ग्रेट ब्रिटेन एक टापू है । इसके दक्षिण भाग में इंगर्लेंड और वेरुज़ हैं, तथा उत्तर भाग में कुछ ऊंचे पहाड़ों से परे स्काटलैंन्ड है। उत्तरी आयर्लेंड के भी कई ओर जल ही है। इन सब भागों का, विशेषतया इंगर्लेंड का किनारा काफ़ी कटा हुआ है। यहां वन्दरगाह वहुत उत्तम है। निद्यों की गित भी साधारणतः जहाज़ों के जाने आने के लिए बहुत अनुकूल है।

विदिश संयुक्त राज्य योरप, अमरीका, और अफ्रीका के बीच में ऐसे मोंके की जगह पर स्थित है कि भिन्न भिन्न देशों का व्यापारिक माल इस राज्य के पास से गुज़रता है, और सब जगहों का माल यहां सुगमता से आ सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह राज्य समुद्रों के चौराहे पर है। इन कारणों से इस राज्य के निवासियों को संसार के भिन्न भिन्न देशों से व्यापार करके लाभ उठाने की वड़ी सुविधा मिली है। इस राज्य की सौगोलिक स्थित विदिश साम्राज्य के निस्माण में भी बहुत सहायक हुई है, इसका विशेष विचार आगे, प्रसंगानुसार किया जायगा।

जल वायु और उपज—यहां की नल वायु अधिकतर सर्द है परन्तु अत्यन्त ठंडी भी नहीं है। अतः यहां के लोगों में आलस्य कम होता है और मेहनत करने का उत्साह रहता है। यहां पर अन्नादि खाद्य पदार्थ काफ़ी पैदा न होने से लोगों की, स्थल तथा नल पर जानवरों और मल्लियों का शिकार करने की, रुचि हुई। इससे उनके धूमने फिरने का शौक वढ़ा।

पुनः यहां पर छोहा और कोयछा दोनों वस्तुपें यथेष्ट मात्रा में तथा पास पास ही विद्यमान हैं। जब से छोगों को भाफ के प्रयोग ज्ञात हुए और कल कारखाने बनाने की सुझी, यहां पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है।

| क्षेत्रफल<br>( वर्गं मील ) | जन संख्या<br>(१९२१)                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ५०,८७४                     | ३,५६,७८,५३०                                     |
| ७,४६६                      | २२,०६,७१२                                       |
| ३०,४०५                     | ४८,८२,२८८                                       |
| ५,५२८                      | 92,62,696                                       |
| . २८७                      | ६०,२३८                                          |
| ७५                         | ८९,६१४                                          |
| ९४,६३५                     | ४,४२,००,०००                                     |
|                            | ( वर्गं मील )  ५०,८७४  ७,४६६ ३०,४०५  ५,५२८  ७८७ |

# हुसरा परिच्छेद.

## ऐतिहासिक परिचय

त्रिटिश साम्राज्य के मातृ देश—इंग्लैंड, वेल्ज्ञ, स्काटलैंड और उत्तरी आयलैंड—की शासन पद्धति का वर्णन आरम्भ करने से, पूर्व हमें यह विचार कर लेना चाहिये कि इस राज्य के शिक्ष निम्न भाग कव और किस प्रकार परस्पर में मिले। इस परिच्छेद में इसी विषय का विचार किया जायगा; पहले इंग्लैंण्ड को लेते हैं।

इंगलेण्ड का एकीकरण—अंगरेज़ों का इतिहास पांच दस हज़ार वर्ष का नहीं है । यह डेढ़ हज़ार वर्ष से भी कम का है। इससे पहले अंगरेज़ जाति नहीं थी; इंगलेण्ड के मूल तिवासी 'त्रिटन' कहलाते थे। उन पर रोम वालों का राज्य था। रोम वालों ने ईसा से ५५ वर्ष पहले वहां राज्य करना आरम्म किया था और लगभग साढ़े चारसी वर्ष राज्य करना आरम्म किया था और लगभग साढ़े चारसी वर्ष राज्य किया। उन्होंने त्रिटनों की वहुत कुछ उन्नति की, परन्तु उन्हें सदैव परावल्म्बी वनाकर रखा, आत्म रक्षा के दिए शस्त्र रखने की अनुमित नहीं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब पांचवीं सदी में रोम पर उत्तरीय योरप की असम्य जातियों ने आक-मण किया और इंगलेण्ड में रहने वाले रोमन लोग अपने देश में लीट आये, तो वेचारे ब्रिटन असहाय रह गये। जन पर पहिले तो 'पिकर' बार 'स्कार' लोगों ने हमला किया। कुछ समय के पश्चांत, सन् ४४९ ई० में वर्तमान काल में 'अमेंनी' कहे जाने वाले देश की पेल्व नदी के किनारे के पास की भूमि से, 'ल्यूर' (Jutes) लोगों ने आकर प्रथम वार इंगलेंग्ड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। पीछे कमधः 'पेंगल' (Angles) और सेक्सन (Saxons) लोग आते गये और मिन्न मिन्न भागों पर अधिकार करके पृथक् राज्यों की स्थापना करने लगे। उपयुंक तीन जातियों के आदमी कुछ समय परस्पर में लड़ते भिड़ते रहे। आठवीं शताब्दी तक इनके लात पृथक् पृथक् राज्य थे। अन्त में, सन् =२७ ई० में पेन्वर्ट नामक वादशाई समस्त इंगलेंग्ड में एक मात्र सवोंच अधि कारी (Overlord) मान लिया गया। यद्यपि उस समय भी कई भागों में पृथक् पृथक् वादशाई ये, उम समय से इंगलेंग्ड एक राज्य समझा जाने लगा। 'इंग+लेंग्ड'शड' शब्द 'पेंग्डों की भूमि' का घोतक है।

अंगरेज या एँग्छो-सेक्सन जाति—नवीं शताब्दी में हेनमार्क ( और नावें ) से आकर 'हेन' छोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, और अन्ततः सिन्ध करके कुछ भाग में अपना राज्य स्थापित कर छिया। पीछे ग्यारहवीं शताब्दी में 'नामंन' छोग इंग्लैंड पर आक्रमण करने छगे। नामंडी ( फ्रांस ) के हजूक विख्यम ने यहां १०६६ में विजय प्राप्त की, और सब भूमि पर अधिकार कर छिया; वह वादशाह वन गया। इस घटना से, तथा इसके प्रधात, नामंन छोगों की अच्छी संख्या इंग्लैंड में आग्यी और यहां निवास करने छगी। ये छोग उसी जाति के थे, जिसके, पूर्वोक्त हेन छोग थे। यादशाह से

ज़मीन पा-पा-कर ये वड़े वड़े सरदार बन गये। ईगलैंड के वर्तमान सरदार घरानों के आदमी प्रायः इन ही के वंशज हैं।

उपयुक्त सव जातियों-ज्यूट, एंगल, सेक्सन, डेन और नार्मन के परस्पर मिल जाने से अंगरेज़ (English) जाति वनी हैं। इसे एंग्लो-सेक्सन (Anglo-Saxon)भी कहते हैं। वास्तव में यह शब्द आरम्भ में आई हुई एंगल और सेक्सन जातियों के संयोग का चोतक है। [नार्मनों के वाद इंगलैंड किसी विदेशी जाति के अधिकार में नहीं आया।

वेल्ज़ की विजय—जब ब्रिटनों पर सेक्सन आदि जातियों के आक्रमण हुए तो उनमें कुछ तो खाड़ी पार करके गाल (फ्रांस) चले गये थे और कुछ ने वेल्ज़ के जंगलों में शरण ली थी। वेल्ज़ में अब भी उन प्राचीन ब्रिटनों के वंशज रहते हैं, ये अभी तक अपनी पुरानी भाषा का भी व्यवहार करते हैं। अस्तु, तेरहवीं सदी के अन्त में वेल्ज़ को विजय करके इंगलैण्ड के राज्य में मिला लिया गया। तब से इंगलैण्ड के वाद्शाह का वड़ा लड़का वेल्ज़ का राजकुमार या प्रिस-आफ़-वेल्ज़ (Prince of Wales) कहलाता है।

अव हम यह वतलाते हैं कि इंगलैण्ड और वेल्ज़, में स्काटलैंड किस प्रकार मिला।

स्काटलैंग्ड का मेल--इंग्लैंग्ड और स्काटलैंग्ड के बीच में अंचे पहाड़ होने से, आरम्भ में बहुत समय तक, इन देशों में पास्परिक सम्बन्ध बहुत कम रहा । कई वार इस वात का यल किया गया कि ये दोनों राज्य मिलजांय । सन्
१६०३ई० में इंगलेण्ड की महाराणी वेलिज़ेनेथ का देहानत होजाने
पर, स्काटलेंड का घादशाह ही निकटतम उत्तराधिकारी होने
के कारण, इंगलेण्ड का भी वादशाह बना । स्काटलेंड में वह
जेम्स पप्टम कहलाता था, इंगलेण्ड में उसका नाम जेम्स प्रथम
रहा। इस प्रकार दोनों राज्यों का एक ही वादशाह होगया,
परन्तु दोनों की शासन व्यवस्था तथा कानून पृथक् पृथक्
रहे। क्रमशः इस नीति की हानियां विदित होती गर्यी, तथापि
दोनों राज्यों में पारस्परिक मनोमालिन्य रहने के कारण, इनका
पक्षीकरण न हो सका।

अन्ततः सन् १७०७ ई० के कानून से दोनों राज्य मिछाये गये। दोनों की नयी सम्मिछित पार्छिमेन्ट का नाम 'ब्रिटिश पार्छिमेंट ' होगया, हां कानून पद्धति पृथक् पृथक् रही। अभी इन दोनों देशों में इतनी यानष्ठता नहीं है, जितनी इनके एक राज्य होने से साधारणतया समझी जाती है।

अस्तु, यह स्पष्ट है कि इंगलैण्ड भीर स्काटलैण्ड को परस्पर में मिले, अभी सवा दो सौ वर्ष भी नहीं हुए। इन दोनों भू-भागों का संयुक्त नाम ' ग्रेट ब्रिटेन ' है। ' ग्रेट ' का अर्थ पड़ा या महान् है।

उत्तरी आयर्लेण्ड—ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लण्ड एक दूसरे से पृथक् पृथक् भू-माग हैं। इन दोनों के बीच में आय-रिश सागर है, अत: आरम्भ में बहुत समय वक, इन दोनों में समागम कम रहा। इसके अतिरिक्त इंगलेण्ड आयर्लेंड को अपने सं छोटे दर्जें का मानता था। उसने महाराणी पेळिजे़ वेथ के समय में उसे विजय कर लिया। पश्चात् सन् १७१९ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेन्ट ने उसके लिए कासून बनाने के सम्बन्ध में अपने अधिकार की घोपणा की, परन्तु दोनों राज्यों के पारस्परिक झगड़ों के कारण ये अलग अलग ही रहे। सन् १७=२ ई० में आयर्लिण्ड की पार्लिमेन्ट स्वतंत्र होगयी। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक वह राज्य आधुनिक स्वाधीन उपनिवेशों की मांति अपना शासन स्वयं करता रहा।

सन् १८०१ ई० में आयर्डेण्ड की अलग पार्लिमेन्ट रहनी वन्द होगयी और वह प्रेट ब्रिटेन की पार्लिमेन्ट में मिल गयी। उसी में आयर्डेंड के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करदी गयी। दोनों राज्यों का वादशाह भी एक ही होने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम पन्नीस वर्षों में तथा वीसवीं शताब्दी के आरम्भ में वहां 'होम कल' (Home Rule) आन्दोलन होता रहा, जिससे अन्ततः महायुद्ध के पश्चात, केवल उत्तरी आयर्डेंड की पार्टिमेन्ट ही ब्रिटिश पार्टिमेन्ट के अधीन रही और शेप आयर्डेण्ड का 'आयरिश फी स्टेट' के नाम से एक स्वतंत्र राज्य होगया। इस स्वतंत्र राज्य का विशेष उल्लेख अन्यत्र किया जायगा।

अस्तु, इस विवेचन से बह ज्ञात होगया कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य के भिन्न भिन्न भाग किस प्रकार (अन्ततः सन् १८०० ई० में ) मिलकर, एक राष्ट्रय स्थापित हुआ। अगले परिच्छेद से हम इस राज्य की शासन पद्धति का वर्णन आरम्भ करेंगे।

# तिस्सरा परिच्छेद्

#### अगरेजी शासन पद्धति की विशेपतायें

अंगरेज़ी शासन पद्धित निराले ढंग की, तथा प्रसिद्ध है। लगातार बहुत से परिवर्तनों ने इसे ऐमा बना दिया है कि राजनैतिक व्यवहार के दोनों साधनों—खंतोप और असंतोप—को इसमें यथोचित स्थान मिल गया है। इसलिए यह अलंकारिक भाषा में ही नहीं, वास्तव में संसार की ईपी की वस्तु बन गयी और अनेक देश इसकी नक्तल करने लगे।

- सर एच० मेन।

फांस के लोग सुघार न कर राज्य क्रान्ति किया करते हैं, और ईंगलेंड के आदमी राज्य क्रान्ति न कर सुधार किया करते हैं।

🚤 नेपोछियन तृतीय।

शासन पद्धित किसे कहते हैं ?—इस पुस्तक के इस खण्ड में हम ब्रिटिश संयुक्त राज्य की शासन पद्धित का क्रमशः विवेचन करेंगे। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि शासन पद्धित से क्या अभिष्राय होता है।

प्रत्येक देश का राज्य कार्य तीन मार्गों में विमक्त किया जा सकता है:—

- (१) व्यवस्था, अर्थात् नागरिकों के सुख शान्ति तथा उन्नति के छिए कानून वनाना।
- (२) शासन वर्यात् जो कानून वनाये गये हैं, उन्हें, अमल में लाना, उनके अनुसार राज्य का प्रवन्ध करना।
- (३) न्याय, अर्थात कानूनों के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों को दंड देना, और नागरिकों के विविध कानूनी अधिकारों की रक्षा करना ।

इन तीन कामों को करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के संगठन, पारस्परिक सम्बन्ध और अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियम समृह को शासन पद्धति कहते हैं।

किसी किसी देश की शासन पद्धति में कुछ वाते ऐसी होती हैं, जो प्रायः अन्य देशों की शासन पद्धतियों में नहीं पायी जातीं। जिस देश में ऐसा हो, उसकी शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन वातों को भली भांति समझ लेना उचित है। ईगलेंड की शासन पद्धति में ऐसी दो वातें हैं, जिन्हें हम उसकी विशेषतायें कह सकते हैं।

अंगरेजी शासन पद्धित की विशेषतायें--(१) यद्यपि प्रकट रूप से समस्त शासन कार्य वादशाह के नाम से होता है, पर वास्तव में वादशाह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता। कानून वनाने, शासन करने, तथा न्याय सम्पादन के लिए, अंगरेज़ी शासन पद्धित के अनुसार पार्लिमेन्ट, मन्त्री मंडल तथा न्याय संस्था उत्तरदायी हैं, और, वादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम करता है। खंगरेज़ी शासन पद्धति का एक सिद्धान्त यह है कि वाद्याह गृछती नहीं कर सकता। इसका अभिन्नायः यह है कि वह किसी भी राज्य-कार्य का उत्तरदाता नहीं माना जाता। सब कार्यों के उत्तरदाता मंत्री ही होते हैं, और उनकी सम्मति के अनुसार ही वाद्याह काम करता है। हां, वादशाह एक काम अपनी इच्छा के अनुसार करता है, वह काम है, प्रधान मंत्री (Prime Minister) का चुनाव। परन्तु इस चुनाव के कार्य की सीमा परिमित रहती है। वादशाह को इस पद के छिए ऐसा ब्यक्ति चुनना होता है, जो प्रतिनिधि समा के अधिकांश सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके; ऐसे व्यक्ति सदेव इने गिने ही होते हैं।

(२) अंगरेज़ी शासन पंद्रति की दूसरी विशेषता यह हैं कि यद्यपि अंगरेज़ी शासन पद्धति के कुछ नियम पेसे भी हैं जिन्हें इंगलेण्ड की प्रतिनिधि सभा ने बनाया है, उसके अधिकांश नियम इस प्रकार हैं जो, किसी खास समय में इस सभा द्वारा नहीं बनाये गये; ये रीति रिवाज पर निर्मर हैं और इनके अनुसार वहां परम्परा से काम होता आ रहा है। देश के लिपि-वद्ध कानून में उनका समावेश नहीं है। इसका कारण यह है कि इंगलेंड के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी किसी खास समय यह निश्चय करके नहीं येंठे कि, आओ अपने देश के राज्य प्रवन्ध के लिए अमुक अमुक विषय के कानून बनावें, अब से इस देश का शासन इस नयी पद्धति के अनुसार होना चाहिये। अंगरेज़ी शासन पद्धति के उपर्युक्त नियमों को अपने वर्तमान कप में आने के लिए यथेष्ठ समय लगा है। इस प्रकार अंगरेज़ी शासन पद्धति का कमशा,

इससे लाम; राज्यक्रान्ति का अभाव-शासन पद्धति की परिवर्तनशीलता से इंग्लैंड को एक वड़ा लाम यह है कि यहां जनता की इच्छानुसार सुधार होने की सम्मावना वनी रहती है, इससे जन साबारण को प्रायः क्रान्ति की बावइयकता प्रतीत नहीं होती । उन्हों ने समझ लिया है कि जैसा छोक मत होगा, वैसा नियम पार्छिमेन्ट में धन जायगा । इस छिए वे जब जैसा कानून वनवाना चाहते हैं, उसके अनुसार लोकमत तैयार करने तथा जनता को शिक्षित करने में लग जाते हैं। यदि वे देसा करने में सफल न हों, अर्थात् वे लोगों को अपने अमीष्ट नियम की उपयोगिता न समझा सकें तो वे जान लेते हैं कि उस विषय की फ्रान्ति करने में जनता हमारे साय न होगी, और इसिंखए क्रान्तिकारी उपायों से भी सफलता न होगी। यही कारण है कि इंगर्लेंड के इतिहास में यह वात खास तीर से देखने में आती है कि यह देश राजनैतिक क्रान्तियों और उचल पुचल के झगड़ों से प्रायः मुक्त रहा है। वास्तव में इंगलैंड की शासन पद्धति का इतिहास वादशाह की शक्ति कम होकर, उस शक्ति के, प्रजा के हाथ में जाने का इतिहास है। और, यह कार्य क्रमशः, प्रायः मंजिल दर मंज़िल, और अधिकांश में विना खून वहाये, हुआ है।

यह शासन पद्धति अलिखित है—अमरीका आदि देशों की शासन पद्धति लिखित (Written) कही जाती है; और इसके विपरीत, इंगलैंड की शासन पद्धति 'अलिखित' मानी जाती है। लिखित शासन पद्धति से अभिप्रायः उस शासन पद्धति से होता है, जिसके अधिकतर क़ानून किसी विशेष समय निर्धारित किये जाकर, लिखे हुए रहते हैं। अिखित शासन पद्धित से उस शासन पद्धित का बोध होता है, जो राज्य की रीति रस्म, रिवाज, रूढ़ी या परम्परा के आधार से वनी होती है, जिसके कानून सब साधारण में लेक मत के अनुसार होने से ही, मान लिये जाते हैं। इन कानूनों में से कुछ, सुभीते के लिये लिख भी लिये जाते हैं। इंगलैंड की शासन पद्धित अलिखित मानी जाती है। यहां के कुछ महत्व-पूर्ण कानून पार्लिमेन्ट द्वारा खास खास समय पर स्वीकृत किये जाकर लिखे हुए भी हैं। तथापि इसमें संदेह नहीं कि इस शासन पद्धित में रिवाज या रूढ़ी का विशेष भाग है। #

पूर्व इतिहास के जाने विना इसे भछी भांति समझना ही कित है। इसिछए इस विषय की पुस्तकों में उसका कुछ ऐतिहासिक परिचय देना अनिवाय होता है। हमने भी जहां तहां आवश्यक ऐतिहासिक वाते देने का यह किया है।

<sup>\*</sup> ये हिंदगं न पालिमेन्ट के बनाये कानून हैं और न इंगलेंड के आम कानून (Common Law) से ही निकली हैं। उन्हें पालन करने के लिए न कोइ न्यायालय किसी को बाध्य कर सकता है और न उनका उलंधन करने पर कोई दोषी ठहराया जाकर दंडित ही हो सकता है। फिर भी बड़े से बड़े अधिकारी से, साधारण से साधारण व्यक्ति तक को उनका पालन करना पड़ता है। ..... बात यह है कि एक हिंद को तोड़ने से अन्त में देश के किसी न किसी एक या अनेक कानूनों के तोड़ने की नीवत आजाती है, जिसके कारण तोड़ने वालो को दोषी रूप से न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ता है।

<sup>💳</sup> सुपाश्वदास गुप्त।

## चीया परिच्छेद.

### वादशाह और गुप्त सभा

"इस देश में वादशाह के कार्य, इच्छायें और उदाहरण वास्तिविक शक्ति हैं। वह शासन पद्धति की प्रधान वातों का सचा संरक्षक है, जनता उसका महान आदर करती है, तथा उससे अत्यन्त प्रेम भाव रखती है।"

इस परिच्छेद में ब्रिटिश संयुक्त राज्य के यादशाह तथा उसकी गुप्त समा ( Privy Council ) का वर्णन किया जायगा। स्मरण रहे कि वादशाह से तात्पर्यं उस व्यक्ति से हैं जो राज सिंहासन को सुशोमित करे, यह चाहे पुरुप हो, या स्त्री।

वाद्शाह निर्वाचित होता है, या वंशानुक्रम से ?; ऐतिहासिक विचार—पहिले हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि इंगर्लंड में वादशाह किस अंश तक निर्वाचित होता आया है, और कहां तक वह वंशानुक्रम से अपने पर का अधिकारी होता रहा है। नामंन लोगों की विजय (सन् १०६६ ई०) से पूर्व, इंगर्लंड में वादशाह प्रायः निर्वाचित होता था; परन्तु वह शाही परिवार के व्यक्तियों से ही जुना जाता था। उक्त वर्ष से जागीरदारी (Feudalism) प्रया आरम्म होगयी और यह विचार वल पकड़ता गया कि अन्य जागीर की मांति राजगही भी वंशानुक्रम से मिलनी चाहिये।

सोलहवीं और सतरहवीं शतान्दों में वंशानुक्रम अधिकार (Hereditary Right) की अपेक्षा पार्लिमेन्ट के निर्वाचन सिद्धान्त की विजय अधिक रही। सन् १६४२ ई० में वाद्शाह चार्ल्स प्रथम को प्राण दंड देने से, प्रश्चाद ग्यारह वर्ष विना वादशाह के काम चलाने से, १६६० में वाद्शाह के पद की पुनस्स्थापना करने से, १६८९ में वादशाह जेम्स प्रथम को निकालकर, उसकी जगह विलयम तृतीय को गद्दी पर वैठाने से, और अन्त में १७०१ में उत्तराधिकारी का नियम वना देने से, यह अलिखत, परन्तु असंदिग्य घोषणा होगयी कि यद्यि इंगलें में में वादशाहत का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता है परन्तु वह तभी तक राज्य कर सकता है जब तक पार्लिमेंट उसे चाहे।

उत्तराधिकार का नियम—वादशाह के उत्तराधि-कारी के सम्बन्ध में पार्छिमैन्ट का अन्तिम कातून सन् १७०१ इं० का 'सेटलमेंट एक्ट' (Act of Settlement) है। इससे यह निश्चय किया गया या कि राज्य बादशाह जेम्स प्रथम की पोती, सोिक्या के वंशजों को मिले। #

उक्त कानृत के अनुसार ब्रिटिश राज सिंहासन का अधि-कार पेत्रिक अर्थात वंशागत है। वादशाह का पद किसी को गुण कर्मानुसार नहीं दियाजाता। किसी वादशाह के मरने पर उसके सब से बड़े छड़के को राजगद्दी मिछती है। यदि सब से

<sup>#</sup> सोिफ्या एक जर्मन रियासत हेनोवर के राज-पुत्र से व्याही गयी थी। इस प्रकार इंगलैंड के वादशाह हेनोवर वंश के होने आरम्भ हुए। यही वंश अब तक चला जा रहा है।

यड़ा छड़का जीवित न हो तो उसके सव से घड़े छड़के को ( और छड़का न होने की द्राा में छड़की को ) राजगही पाने का अधिकार होता है। यदि वाद्शाह के घड़े छड़के की कोई सन्तान न हो, तो वाद्शाह का दूसरा छड़का या उसके जीवित न होने पर उसकी सन्तान अधिकारी होती है। यदि वाद्शाह का कोई छड़का या उसकी सन्तान जीवित न हो तो वाद्शाह की सब से घड़ी छड़की या उसकी सन्तान अधिकारिणी होती है। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक राज्याधिकारी को राज्या-रोहण के समय यह शप्य छेनी होती है कि वह प्रोटेस्टेंट मत का ईसाई है। यदि वह रोमन केथिछक मत का ईसाई, या किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो तो वह राज्याधिकार से वंश्वित कर दिया जाता है।

बाद्शाह के अधिकार—वाद्शाह के अधिकार दो

- (१) जो उसे कानून द्वारा प्राप्त हैं। ये परिमित हैं। 🎺
- (२) जो उसे वाद्शाह होने की हैसियत से प्राप्त हैं। ये अपरिभित हैं।

इनमें से दूसरी प्रकार के (अपरिमित) अधिकारों के अनुसार बाद्याह, यदि चाहे तो, पार्छिमैन्ट की अनुमति विना ही, सेना के हथियार रखवा सकता है, सरकारी नौकरों को वर्ज़ास्त कर सकता है, युद्ध और संधि कर सकता है, साम्राज्य के किसी भी निवासी को सरदार या ' छाई ' (Lord) बना सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है।

इस प्रकार अंगरेज़ी शासन पद्धति के अनुसार चलता हुआ भी, वादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनसे देश की आन्तरिक उन्नति में, तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत बाधा पहुंचे। परन्तु वास्तव में, जैसा कि पहले कहा गया है, आज कल वह कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता; वह अपने अधिकारों को, अपने मंत्रियों की सलाह विना अमल में नहीं लाता। वादशाह जो भाषण देता है, वह भी प्रधान मंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा लिसा होता है; उसका अन्य राज्यों से जो पत्र व्यवहार होता है, वह भी मंत्रियों से लिया नहीं रहता।

व्यवहारिक दृष्टि से, बाद्शाह के अब केवल तीन अधिकार रह गये हैं:—

- (१) प्रत्येक महत्व-पृणं शासन कार्यं में मंत्री वादशाह की समाह छेते हैं।
  - (२) वादशाह आवस्यकतातुसार मंत्रियों को प्रोत्साहन देता है।
  - (३) आवस्यक जान पड़ने पर, वादशाह मंत्रियों को चेतावनी देता है।

यादशाह और उसके परिवार के निजी खर्च के लिए पालिमेन्ट, सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश पर, प्रांत वर्ष रुपया स्वीकार करती है। इस समय यह रक्षम कुल मिलाकर ६,३३,६६६ पींड, वार्षिक है। घादशाह के कार्य—वादशाह अपने कार्य, प्रधान मंत्री की सलाह के बनुसार करता है; उनमें से मुख्य मुख्य निम्न लिखित हैं:—

- (१) मन्त्रियों को नियुक्त करना।
- (२) प्रति वप पालिमेंट का उद्घाटन करना ।
- (३) पार्लिमेंट के अधिवेशन को समाप्त करना 1
- (४) पार्टिमेंट द्वारा स्वीकृत कानृनी मसविदों को स्वीकार करके, उन्हें कानून का रूप देना।
  - (५) प्रधान अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को नियत करना ।
  - (६) पादरियों की नियुक्ति करना।
  - (७) पार्लिमेंट में मापण देना ।
  - (८) अपराधियों को क्षमा करना, और,
  - (५) बड़ी बड़ी उपाधियां तथा पदिवयां देना इत्यंदि ।

शासन पद्धित में वाद्शाह का स्थान—यद्यि पाइशाह सब काम मिन्त्रयों के परामर्श से करता है तथापि शासन पद्धित में उसका कुछ न कुछ महत्व रहता ही है। अपने मधिकारों का उचित रूप से उपयोग करके महाराणी विक्टोरिया और जार्ज पंचम सरीखे बादशाह इंगलैण्ड के शासन कार्य में बढ़ा प्रमाव डालते रहे हैं। मन्त्री मण्डल वनते हैं और वदछते हैं; मंत्री आते हैं और जाते हैं, परन्तु वादशाह स्थायी है, वह शासन कार्य की शृंखला को वनाये रखता है। वह राज्य के विविध रहस्यों को जानता है, और शासन नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में उसका अनुभव, प्रायः मिन्त्रयों की अपेक्षा अधिक होना स्वाधाविक ही है। विशेषतया वैदेशिक विपयों में तो उसका प्रभाव बहुत ही पढ़ता है। यह कहा जा सकता है कि समझंदार बादशाह का प्रभाव, केवल प्रधान मन्त्री को छोड़कर और सब व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रहता है। यही कारण है कि इंगलेण्ड में यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वादशाह के अधिकार क्रमशः कम होते गये हैं, परन्तु इसके साथ ही जनता में उसका आदर मान वढ़ता गया है। यदशाह ही ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रत्यक्ष चिन्ह है; सम्पूर्ण साम्राज्य उससे प्रेम करता है।

गुप्त सभा का आरम्भ—वाद्याह को अपने शासन कार्य में सलाह देने के लिए एक सभा होती है, जिसे प्रिवी कौसिल (Privy Council) अर्थात गुप्त सभा कहते हैं। यह एक पुरानी सभा का क्रमशः विकसित स्वरूप है। नामन लोगों के आने के पूर्वार्क तंक इंगलैण्ड में विटन सभा (Witange mot) हीती थी;\* जो वाद्याह को आवश्यक विषयों पर सलाह दिया करती थी। नामन वाद्याहों के समय इसका स्वरूप कुछ बद्छ गया और अधिकतर जागीरदारों और यह बड़े बड़े पाद्रियों की एक महासमा

<sup>\* &#</sup>x27;विटन ' शब्द का अर्थ वुद्धिमान है । इस सभा में चड़े बूढ़े या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति माग छिया करते थे ।

(Great Council) वन गयी। राज्य या दरवार के पदाधि— कारियों में से जो व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे, और अधिकतर वादशाह के पास रहा करते थे, उनकी धीरे धीरे एक स्थायी कमेटी सी बन गयी। पीछे इस कमेटी के सदस्य भी इतने अधिक होगये कि उन सब का वादशाह से घनिष्ठ सम्बन्ध न रह सका। अतः पंदरहवीं शताब्दी में वादशाह को सलाह देने वाली इसकी एक और छोटी कमेटी वनी यह 'गुप्त सभा' कहलाने लगी।

आधुनिक स्थिति—इस सभा के अधिकार अव वहुत कम होगये हैं। जब कभी वादशाह को एसी आज्ञा निकालनी होती है, जिसमें इस सभा की अनुमति की आवश्यकता हो तब इस सभा का अधिवेशन किया जाता है। अधिवेशन की सूचना सभा के सब सदस्यों के पास नहीं मेजी जाती। प्रायः छः ऐसे सदस्य बुला लिये जाते हैं जो प्रायः मन्त्री मण्डल के सदस्य होते हैं। उनके उपस्थित होने पर सभा का कार्य होजाता है। यादशाह इस सभा में उपस्थित नहीं होता। इस सभा के सभापति को लार्ड बेसीडेंट (Lord President) कहते हैं। यह सदद्व मन्त्री मण्डल का सदस्य होता है।

गुप्त सभा के सदस्य—गुप्त सभा के सब सदस्यों की संख्या प्रायः तीन सो से ऊपर होती है। इसमें निम्न लिखित व्यक्ति होते हैं:—

- (१) मंत्री मंडल के सर्व मृत-पूर्व तथा वर्तमान सदस्य,
- (२) मुख्य राज्याविकारी,

- (३) राज परिवार के सदस्य,
- (४) कुछ ' विशप ' और ' आर्क विशप ',
- (५) बहुत से छाडं, जिनमें प्रायः वे सव व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने स्वदेश में तथा विदेश में उच पदों पर कार्य किया हो,
  - ( ६ ) कुछ मुख्य मुख्य मृत-पृवं तथा वर्तमान न्यायाघीश,
  - ( ७ ) उपनिवेशों के कुछ राजनीतिज्ञ, और
- (८) गुप्त समा के सदस्य की उपाधि-प्राप्त अन्य सनन। वादशाह को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को इस सभा का सदस्य बनाये, अथवा किसी सदस्य को इससे पृथक् करदे। प्रायः वे व्यक्ति इस समा के सदस्य बनाये जाते हैं, जिन्होंने राजनीति, साहित्य, विज्ञान, शासन या युद्ध आदि क्षेत्रों में विशेष सेवा की हो।

इस समा के सदस्य आजीवन होते हैं, और 'राइट भान-रेवल' (Right Honourable) की उपाधि से सम्मानित होते हैं। सभा के सब सदस्य उस समय आमंत्रित किये जाते हैं, जब नये बादशाह का राज्यामिषेक होता है, और वह प्रचलित कानून के अनुसार शासन करने की प्रतिक्षा करता है। प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन कराने तथा उसे स्थागत कराने के लिए, बादशाह के घोषणा पत्र इसी सभा में तैयार होते हैं।

गुप्त समा की उपसमितियां —गुप्त समा की कई एक उपसमितियां हैं। शिक्षा कार्य के लिए शिक्षा-उपसमिति है।

कृषि तथा व्यापार आदि के लिए भी उपसमितियां हैं। न्याय-कार्य के लिए न्याय-उपसमिति हैं। इन में से न्याय-उप-समिति को छोड़कर शेप उपसमितियां विशेप कार्य नहीं ' करतीं। उनके कार्यों के लिए भिन्न भिन्न विभागों का संगठन होगया है। प्रत्येक विभाग अपने अपने कार्य का निरीक्षण तथा प्रयन्थ करता है।

न्याय-उपसमिति—यह ब्रिटिश साम्राज्य के उपिन-वेशों तथा ब्रिटिश भारत की उच्चतम अदालतों की अपील सुनती हैं, और साम्राज्यान्तर्गत देशों की सब से बड़ी अदा-लत है। इसके फ़ैसलों की कहीं अपील नहीं होती। इस में ब्रिटिश उपिनवेशों के मुक़्द्रमें तो बहुत कम आते हैं, अधिकतर भारतवर्ष के ही मामले पेश होते हैं। इस उपसमिति में कुल न्यायाधीश हिन्दुस्थानी भी रहते हैं। इसके सब सदस्यों को वेतन मिलता है।

# पांचकां परिच्छेद.

### मंत्री मंडल और मंत्री दल.

मंत्री मंडल और मंत्री दल के बाधुनिक संगठन आदि का हाल जानने से पूर्व, इन संस्थाओं का कुल ऐतिहासिक परिचय प्राप्त कर लेना उपयोगी होगा। ऐतिहासिक परिचय-पिछछे परिच्छेर में बार्शाह की गुत सभा का वर्णन किया गया है। जिन कारणों में 'महासभा' (Great Council) में से गुत सभा बनी, उन्हीं कारणों से गुत सभा में से एक छोटी कमेटी मेत्री मंडल का उदय हुआ, जिस पर बादशाह का विशेष विश्वास हो सके। शासन पद्धति सम्बन्धी बन्य विषयों की भांति, इंगलैंड की इस संस्था का भी कमशः विकास हुआ है।

चौदहवीं शताब्दी तक वादशाह अपने मिन्त्रयों को स्वयं चुनता था। मन्त्री भी प्रायः वादशाह की इच्छानुसार काम करने वाळे होते थे, चाहे उनके ऐसा करने से राज्य का हित हो या न हो। परन्तु सत्तरहवीं शताब्दी के अन्त में छोगों की यह धारणा हुई कि यदि मिन्त्रयों का कार्य प्रतिनिधि सभा के अधिकतर सदस्यों के मत के प्रतिकृछ हो तो उन पर अभियोग छगाया जाना चाहिये। इस विषय पर विचार होते होते अन्ततः यह सोचा गया कि ऐसे सज्जनों को मंत्री बनाया जाया करे, जिनके मत से पार्डिमेण्ट के अधिकतर सदस्य सहमत हों। अब यही प्रथा प्रचित्रत है।

सन् १७१४ ई० में जार्ज प्रथम गद्दी पर बैठा। यह तथा इसका पुत्र जो पीछे जार्ज द्वितीय के नाम से वादशाह बना, अंगरेज़ी मापा न जानने के कारण मंत्री मंडल या पार्लिमेंट के बाद विवाद में भाग न ले सकते थे। इस लिए इनके समय में राज्य का शासन अधिकार-सूत्र बादशाह के हाथ से निकलकर प्रधान मन्त्री के हाथ में चला गया और मन्त्री-मण्डल के अधिकार बहुत बढ़ गये। यद्यपि पीछे जार्ज तृतीय ने मन्त्रियों का कुछ विरोध किया, पर वह सफल न हो सका; और उनकी शक्ति क्रमशः वहती ही चली गयी।

मंत्री दल का निम्माण-जव पार्टिमेंट का नया निवी-चन होता है, या जब प्रधान मंत्री अपने पद से अस्तीका देता है, तो वादशाह प्रतिनिधि सभा के ऐसे सदस्य को प्रधान-मंत्री वनाता है जो उस समा के अधिकतम सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके। प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनकर मंत्री दल (Ministry) वनाता है। ये अन्य मन्त्री प्रतिनिधि सभा अथवा सरदार सभा के सदस्य होते हैं। मंत्री दल में प्रायः प्रत्येक विमाग के दो दो मन्त्री रहते हैं, पक प्रतिनिधि समा का सदस्य होता है, और दूसरा सरदार समा का। इससे यह सुमीता होता है कि दोनों सभामों में पेसे आदमी रहते हैं, जिनका भिन्न भिन्न सरकारी विभागों से घितप्र सम्बन्ध हो और जो अपने अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाले उन प्रश्नों का मली भांति उत्तर दे सकें जो उक्त समाओं के सदस्यों द्वारा समय समय पर उपस्थित किये जांय। विशेषावस्था में ऐसा भी होता है कि मन्त्री दल में पेसे सदस्य छे छिये जाते हैं, जो पार्छिमैंट के सदस्य नहीं होते; उदाहरणवत्, गत योरपीय महायुद्ध के समय स्वाधीन उपनिवेशों के प्रधान मन्त्री, मन्त्री दल में ले लिये गये थे।

वहुधा मंत्री उसी दल के होते हैं, जिस दल का सदस्य प्रधान मन्त्री हो; परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलों के सदस्य भी मन्त्री दल में ले लिये जाते हैं। ऐसे दल को गंगा जमुनी मन्त्री दल (Coalition Ministry) कहते हैं। जुनाव का यह कार्य वहें महत्व का होता है, और, सरकार की स्थिरता मन्त्री दल के बुद्धिमत्ता पूर्वक किये हुए जुनाव पर निर्भर होती है। प्रधान मन्त्री द्वारा जुने हुए मन्त्रियों की वादशाह मन्त्री नियत कर देता है।

ब्रिटिश मन्त्री दल में छगमग ५० मन्त्री होते हैं। प्रत्येक मन्त्री को कोई एक राजनैतिक विमाग सौंप दिया जाता है, और, वह उसका उत्तरदायी होता है।

मन्त्री मण्डल—मन्त्री मण्डल या केविनेट (Cabinet)
में मन्त्रीदल के मुख्य मन्त्री रहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या
निश्चित नहीं है। इसका संगठन किसी निर्धारित नियम के
अनुसार नहीं होता। गत महायुद्ध काल में इसमें केवल लः
सदस्य रहे थे; साधारणतया आज कल लगभग वीस होते हैं।
मन्त्री मण्डल, ब्रिटिश शासन सम्बन्धी सब कार्य के लिए
प्रतिनिधि सभा के प्रति प्रतरदाता है। प्रधान मन्त्री सरकार
की नीति ठहराता है और विविध राजनैतिक विभागों का
निरीक्षण करता है। यद्यपि मन्त्री मण्डल के सदस्य प्रतिनिधि
सभा के सदस्य होते हैं, आवश्यकता होने पर ये वादशाह
द्वारा उस सभा को मङ्ग (Dissolve) करा सकते हैं।

उसकी कार्य पद्धिति—मन्त्री मण्डल की बैठक में प्रधान मन्त्री समापति होता है। इस सभा में शासन नीति सम्बन्धी विचार होता है तथा यह निश्चय होता है कि सरकार की ओर से कौन कौन से क़ानूनी मसविदे या प्रस्ताव पार्छिमेंट में उपस्थित किये जांय। प्रत्येक मन्त्री अपने अपने विभाग का उत्तरदाता होता है, और, उससे सम्बन्ध रखने वाली साधारण वातों का स्वयं निर्णय करता है, परन्तु प्रत्येक विभाग की ऐसी वातों का निर्णय जिनका अन्य विभागों से भी सम्बन्ध हो, मन्त्री मण्डल की बैठक में होता है। मन्त्री मण्डल में प्रत्येक बात का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार नहीं होता। प्रधान मन्त्री तथा कुल खास ख़ास मन्त्रियों के मत को अधिक महत्व दिया जाता है, खौर प्रायः सब बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है। यदि कोई मन्त्री इनके निर्णय से सन्तुष्ट हो तो वह अपने पद से अस्तीफ़ा देने में स्वतन्त्र है, परन्तु जब तक बढ अपने पद से पृथक न हो, उसका कर्तव्य है कि वह पार्लिमेंट में प्रधान मन्त्री का साथ दे और उसका समर्थन करे।

मंत्री मंडल की सब कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। यदि किसी विषय के सम्बन्ध में मंत्री मंडल के सदस्यों में मत मेद् हो तो वह भी गुप्त रखा जाता है। पार्लिमेन्ट में तो सब मंत्री प्रधान मंत्री के मत के अनुसार ही काम करते हैं। हां, यदि कोई मंत्री मत-मेद के कारण अस्तीफा दे तो उसे अधिकार रहता है कि वह अस्तीफा देने के कारणों को पार्लिमेन्ट में प्रगट करदे। यदि कोई मंत्री पेसा काम करे, जो मंत्री मंडल की पकता के विरुद्ध हो तो प्रधान मंत्री को अधिकार है कि उस मंत्री को अस्तीफा देने के लिए वाध्य करे।

मन्त्री मंडल के निर्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता। महत्व-पूर्ण निर्णयों की सूचना, प्रधान मन्त्री वाद्शाह को दे देता है। मंत्री मंडल और वाद्शाह का सम्बन्ध—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वाद्शाह शासन सम्बन्धी सब कार्य, मंत्री मंडल के मन्तर्थों तथा प्रधान मंत्री के परामर्श के अनुसार, करता है। यदि वह चाहे तो वह ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसी परिस्थित में प्रधान मंत्री अपने पद से अस्तीफा देवेता है और, इसके फल स्वरूप सभी मंत्रियों को अस्तीफा देवेता है और, इसके फल स्वरूप सभी मंत्रियों को अस्तीफा देवा होता है। वाद्शाह को नये प्रधान मंत्री का चुनाव करना होता है। नया प्रधान मंत्री का मत पुराने प्रधान मंत्री के अनुसार ही रहे तो वाद्शाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी बात मान लेनी पड़ती है या पालिमेंट को भंग करना होता है। वाद्शाह पालिमेंट को ऐसी द्शा में ही मंग करता है जब कि उसे इस बात का विश्वास हो कि जनता नये चुनाव में वाद्शाह के निर्णय का समर्थन करेगी।

पार्टिमेंट के नये खुनाव के वाद नया प्रधान मंत्री खुना जाता है, और वह अपना नया मंत्री दल खुनता है। यदि यह प्रधान मंत्री भी पुराने मंत्रान मंत्री की नीति का समर्थन करें तो वादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी वात माननी पड़ती है, अन्यया, जनता के प्रतिनिधियों से उसका विरोध होने की सम्भावना होती है। प्रायः कोई वादशाह यह विरोध होने देना नहीं चाहता, क्यों कि वह जानता है कि भृत काल में ऐसे विरोध के कारण एक वाद्याह (चार्ल प्रथम) को अपना सिर देना पड़ा और दूसरे वादशाह (जेम्स द्वितीय) को अपना सिहासन खोना पड़ा था। इसी लिए वादशाह

साधारणतः अपनी इच्छा के अनुसार शासन कार्य नहीं करता, वरन् प्रधान मन्त्री और मन्त्री मण्डल के मन्तव्यों के अनुसार सव कार्य सम्पाइन करता है।

इस विचार से कुछ छोग इंग्डैण्ड के वाद्शाह को मृत्त्री मण्डल के हाथ की कठपुतली कहते हैं, परन्तु वास्तव में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वाद्याह का वैयक्तिक प्रभाव शासन सम्बन्धी कार्यों में थोड़ा बहुत अवद्य रहता है।

मन्त्रीदल और पार्लिमेंट का सम्बन्ध-पत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के लिए, और सम्पूर्ण मन्त्रीदल शासन नीति के लिए, पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मन्त्रीद्छ प्रतिनिधि सभा में हार जाय तो प्रधान मन्त्री अपने पद से अस्तीका दे देता है सीर मन्त्रीदछ मङ्ग ( Dissolve ) होजाता है। स्मरण रहे कि शासन पद्धति का कोई ऐसा नियम नहीं ई कि उपर्युक्त परिस्थित में प्रधान मन्त्री और मन्त्रीद्छ को अस्तीका देना ही पहे, परन्तु प्रचित प्रथा ( Convention ) के बनुसार वें अस्तीका दे देते हैं। यदि वे अस्तीका न दें, तो वार्षिक खर्चे की मांगों की स्वीकृति के समय, प्रतिनिधि सभा उनका घेतन तथा उनके विमाग की मांग स्वीकार न करे और उनका शासन कार्य चलना असम्मव होजाय। परन्तु ऐसा होने का अवसर नहीं आता, मन्त्रीदल पहले ही अस्तीफा दे देता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि पार्छिमेन्ट का मन्त्रियों पर पूर्ण प्रभुत्व है। जब कभी कोई मन्त्रीद्छ, अपना कार्य कम स्वीकार न करा सकने के कारण, भङ्ग होगा तो पार्छिमैन्ट को नया प्रधान मन्त्री खुनने का भार ग्रहण करना होगा। यदि इस नये प्रधान मन्त्री के बनाये हुए नये मन्त्रीद्छ का भी कार्यक्रम स्वीकृत न किया गया तो कोई व्यक्ति सहसा प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण करना स्वीकार न करेगा, और शासन यन्त्र चछने में वाधा उपस्थित होने की शंका होगी। इस छिए पार्छिमैंट में साधारणतया मन्त्री जो प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पार्छिमैंट में स्वीकृत होजाते हैं। इसके विपरीत, यदि पार्छिमैंट का कोई सदस्य अपना प्रस्ताव उपस्थित करना चाहे, और मन्त्रीदछ उसके विरुद्ध हो, तो उसके स्वीकृत होने की सम्मावना वहुत कम होती है।

मन्त्री मण्डल के पदाधिकारी—मन्त्री मण्डल के पदाधिकारी और उनका कार्य निम्न लिखित है:—

१-प्रधान मंत्री और प्रधान कोषाध्यक्ष-प्रधान मंत्री के कार्य वताये जा चुके हैं। यह पद अवैतनिक है। वेतन के लिए प्रधान मन्त्री कोई ऐसा अन्य पद ले लेता है जिसका काम अधिक न हो। वहुधा वह प्रधान कोपाध्यक्ष वन जाता है। वह प्रतिनिधि सभा का नेता भी माना जाता है।

२-ल इं प्रेसिडेंट-आफ़-दि-कोंसिल ( Lord President of the Council)—यह प्रिवी कोंसिल ( ग्रप्त समा ) का समापति होता है। इसे विशेष कार्य करना नहीं होता; यह विचार किया करता है।

३-लार्ड चान्सलर (Lord Chancellor) -यह सरदार

सभा का, तथा बिटिश संयुक्त राज्य के न्याय विभाग का प्रधान होता है और न्यायाधीशों को नियत करता है। इसके अतिरिक्त, यह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, राजकीय मौहर इसी के पास रहती है। यह पर रोमन केथलिक ईसाई को नहीं मिलता।

४-लाई प्रिवी सील (Lord Privy Seal)-सन् १८८४ ई॰ से पहले यह पराधिकारी वादशाह के हस्ताक्षर किये हुए महत्व पूर्ण आज्ञापत्रों पर मौहर लगाता था, और इस लिए उन आज्ञापत्रों का उत्तरदायी समझा जाता था। परन्तु उक्त वर्ष से इस मौहर की आवश्यकता न रही और यह कार्य भी न रहा। अव यह पर् मन्त्रोट्ल के किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाता है जो अपना सव समय राष्ट्र की शासन सम्बन्धी वार्तों पर विचार करने में लगादे। प्रायश्वस पर वाला मन्त्री सरदार सभा का नेता भी होता है। मन्त्री मण्डल में इसके विचारों का वहा महत्व है।

प्-अर्थ मन्त्री या चान्सलर-आफ्-ऐक्सचेकर' (Chancellor of Exchequer)—वर्थ विमाग का सव कार्य इसके वर्धान होता है। यही वजट तैयार करता है, और पार्टिमेंट में पेश करता है।

६-स्वदेश मन्त्री या होम सेकेटरी ( Home Secretary)—इसका कार्य, प्रवन्य करना और श्रान्ति रखना है। पुलिस, जेल, सुवार गृह या रिफ़ार्मेटरी (Reformatory)

झादि इसके अधीन होती हैं। यह खान, कारखाने आदि विविध औद्योगिक संस्थाओं के इन्स्पेक्टरों को नियत करता छोर उनके कार्य को देखता है। यह इस वात का भी प्रवन्ध करता है कि विदेशियों को किन किन नियमों का पालन करने से नागरिक के अधिकार दिये जांय, तथा किन विदेशियों को इंगलैण्ड में रहने ही न दिया जाय।

७-विदेश मन्त्री--यह इस वात का निश्चय करता है
कि इंगलेण्ड की बन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिये!
किसी राज्य से युद्ध करना, या (युद्ध करके) शान्ति करना,
भयवा सन्धि करना उसका कार्य है। वास्तव में इस प्रकार
के महत्व-पूर्ण विषयों का निश्चय तो मन्त्री मण्डल में ही होता
है, विदेश मन्त्री उस निश्चय को कार्य रूप में परिणत करता
है। इंगलेण्ड का अन्य देशों से जो राजनैतिक पत्र-ज्यवहार
होता है, उसका भी उत्तरदाता विदेश मन्त्री ही होता है।

८-युद्ध मन्त्री--यह फ़ौज-विभाग सम्वन्धी सव कार्य दा उत्तरदाता होता है।

९-वायुयान मन्त्री-इस पद की स्थापना थोड़े ही समय से हुई है।

१०-उपनिवेश मन्त्री-यह साम्राज्य के स्वाधीन मागों के शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परन्तु अन्य उपनिवेशों के सुशासन और उन्नति के छिए ब्रिटिश पार्छिमैन्ट के प्रति उत्तरदायी होता है। ११-भारत मन्त्री—यह मारतवर्ष के सुशासन, शांति जोर उन्नति के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार को इसकी आज्ञानुसार कार्य करना होता है। इसे अपने कार्य में सहायता देने के लिए एक सभा रहती है, जिसे इंडिया कॉसिल (India Council) कहते हैं।

१२-व्यापारिक बोर्ड़ का सभापति—इसका मुख्य कार्य इंग्डेंण्ड के विदेशी व्यापार को वढ़ाना और प्रोत्साहन देना है।

१३-नौ सेना का प्रधान—यह जल सेना विमाग सम्यन्धी मन्त्री है।

१४-अटानी जनरल (Attorney General — यह, सरकार को इस विषय में सलाह देता है कि अमुक मुक़दमा चलाया जाय या नहीं। यह फ़ीजदारी तथा दीवानी मामलों में पैरवी कराने का प्रवन्य करता है।

१५-लेंकेस्टर की इची का चान्सलर—(Chancellor of the Duchy of Lancaster)। यह वादशाह की निजी रियासत का प्रवन्य करता है। इस पद का कार्य अधिक नहीं रहता, इस लिए यह मन्त्री अपना समय शासन सम्बन्धी वातों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने में लगाता है। मन्त्री मंडल में इसके मत को वहुत महत्व दिया जाता है।

तिम्न लिखित पदाधिकारियों का कार्य उनके नाम से स्पष्ट है:-

१६—स्काटलैण्ड का मन्त्रीः। 👙 🦠

१७—शिक्षा मन्त्री।
१८—स्वास्य मन्त्री।
१९—कृषि मन्त्री।
२०—मज्दूर-विभाग मन्त्री।
२१—निस्मीण-विभाग मन्त्री।

मन्त्रीद्ल के अन्य पदाधिकारी—पहले कहा जा चुका है कि मन्त्री मण्डल के सब सदस्य मन्त्रीदल से ही लिये जाते हैं। उनके अतिरिक्त, मन्त्रीदल में ऐसे पदाधिकारी मी रहते हैं जो मन्त्री मण्डल के सदस्य नहीं होते। ऐसे वर्तमान पदाधिकारियों की सुन्त्री नीचे दी जाती है:—

१-पेंशन विभाग का मन्त्री।

२—पोस्ट मास्टर जनरल।

३-आमद्रफ्त ( Transport ) विभाग का मन्त्री ।

४—कातृती सछाहकार या साछिसिटर जनरछ ( Solicitor General )।

५-वेतन विभाग का प्रधान।

६—नौ सेना का छाई।

७—कोप विभाग का अर्थ मन्त्री।

द—युद्ध विभाग का वर्ध मन्त्री।

2-ख़निज विभाग का मन्त्री।

१०—वायुयान विभाग की उपमन्त्री ।

११—उपनिवेश " " ः

| १२—स्वाधीन-उपनिवेश | विभाग | का | उपमन्त्री । |
|--------------------|-------|----|-------------|
| १३—विदेश           | 93    | 23 | "           |
| १४स्वदेश           | 31    | 23 | . 11        |
| १५-युद्ध           | ,3    | ** | <b>5</b> >  |
| १६—नौ सेना         | ,,    | 53 | 55          |
| १७—ऋपि             | 93    | ,, | 22          |
| १=—शिक्षा          | **    | 53 | 11          |
| ११—स्वास्थ्य       | 25    | 33 | 19          |
| २० मज़दूर          | 25    | 23 | 55          |
| २१पेन्शन           | 11    | 11 | 17          |
| २२—पोस्ट आफिस      | 91    | 29 | 97          |
| २३व्यापार          | 33    | 39 | 99          |
| २४—विदेशी व्यापार  | 97    | 21 | 25          |
| २५—आमद्रफत         | 99    | ,, | 29          |
| २६—अर्थ            | 2.2   | "  | 35          |
| २७—भारतवर्ष        | ***   | 13 | 33          |
| २८—स्काटलेण्ड      | ***   | ** | 13          |

मन्त्रीद्ल और सरकारी कर्मचारी—शासन कार्य के प्रत्येक विभाग में एक मन्त्री के अधीन कई एक स्थायी सरकारी कर्मचारी रहते हैं। मन्त्री तो अपने विभाग सम्बन्धी लीति निर्धारित करता है, और, उस नीति के अनुसार शासन कार्य करना स्थायी सरकारी कमंचारी का काम है। ये कमंचारी अपने पद पर वरावर वने रहने के कारण अपने विभाग की सब आवश्यक वातों तथा वहुत सी वारी कियों को जानते हैं। मन्त्री मण्डल समय समय पर वद्लते रहते हैं। नये नये भन्त्री नियुक्त होते हैं, इन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने कार्य के लिए उक्त कमंचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कमंचारियों की ही वद्गेलत शासन कार्य की श्रंखला (Continuity) वनी रहती है।

यदि कोई मन्त्री अपने विभाग की भीतरी वातों (Details) में इस्तक्षेप करने छगे तो सरकारी कर्मचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी वात वतला सकते हैं कि मन्त्री फ़ाइलों के बोझ से दव जाय, उसे पार्लिमेन्ट के आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे और, अन्त में लाचार होकर उसे सरकारी कर्मचारियों की ही शरण लेनी पड़े।

यदि सरकारी कमंचारियों का कार्य सन्तोपप्रद न हो तो मन्त्री उन पर जुर्माना कर सकता है, वह उन्हें वर्षास्त भी कर सकता है। यदि सरकारी कमंचारी द्वारा कोई घ्रुटि होजाय तो उसके लिए मंत्री ही उत्तरदायी समझा जाता है उसके अच्छे कार्य का श्रेय भी मन्त्री को ही मिलता है। सरकारी कमंचारी को उसका पुरस्कार वेतन-वृद्धि या पदवी के रूप में प्राप्त होता है। कोई सरकारी कमंचारी प्रतिनिधि समा का सदस्य वनने के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकता।

" सिविल सर्विस—भिन्न भिन्न सरकारी विभागों के

िष्य जिन स्थायी सरकारी कर्मचारियों का उपर उहुंख किया गया है, वे अधिकतर सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा पास होते हैं, अर्थात जिस वर्ष जिनने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उस वर्ष उतने आद्मी उन व्यक्तियों में से हे लिये जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, और फ्रमानुसार अधिक से अधिक नम्बर पाये हों। कुछ ऊंचे पदों पर, उनसे नीचे पद वालों को तरक्की देकर, नियुक्ति की जाती है।

इन स्थायी कमंचारियों के पर्ने का वेतन निश्चित रहता है और वह क्रमदाः घटना जाता है। ये उस समय नक अपने पद से पृथक् नहीं किये जाते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहें। जब ये नौकरी से अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इन्हें पेन्शन मिलती है।

## छर्टा परिच्छेद.

#### प्रतिनिधि सभा का संगठन

उत्तम शासन पद्धति का आदर्श यह है कि प्रभुत या अन्तिम नियन्त्रण शक्ति जनता की हो, प्रत्येक नागरिशों को न केवल उम्र प्रभुत के उपयोग में मत देने का अधिकार हो, परन्तु उसे समय समय पर होई स्थानीय या देशीय धार्वजनिक कार्य करके शासन में वास्तविक भाग देना पड़े।

— जे० एस० मिछ। प्राक्षथन—ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे वड़ी कानून दनाने वाली संस्था पार्लिमेंट है। बाधुनिक काल की अन्य देशों की व्यवस्थापक संस्थाओं में यह बहुत पुरानी है, और कई देशों ने इसके नमूने पर अपनी अपनी व्यवस्थापक संस्थाओं की रचना की है। इस लिए इसे 'पार्लिमेंटों की जननि' (Mother of Parliaments) कहा जाता है।

यद्यपि साधारण थोल चाल में पालिमेंट से उसकी एक ही सभा (प्रतिनिधि सभा) का अभिन्नाय होता है, वास्तव में उसकी दो सभायें हैं, (१) प्रतिनिधि सभा या 'हाउस-आफ़-कामन्स' (House of Commons) और, (२) सरदार सभा या 'हाउस-आफ़-लाईस' (House of Lords)। पालिमेंट के लाधुनिक संगठन आदि के सम्बन्ध में आंगे विचार करेंगे। पहले यह जान लेना चाहिये कि पालिमेंट का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, तथा कैसे इसे अपना चर्तमान स्वरूप मिला।

पार्लिमेंट की प्रारम्भिक स्थिति-पंग्लो-सेक्सन काल में अर्थात रसवीं राताच्दी तक, इंग्लैंड में वाद्दाह ही सव नियमों को बनाता या बनवाता था। हां, वह मुख्य मुख्य नियमों में, तथा असाधारण करों के निर्धारित करने में, 'विटन-सभा' की सलाह ले लिया करता था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ग्यारहवीं राताच्दी में राज्याधिकार नामन वाद्शाहों के हाथ में चला गया। इन्होंने इंग्लेंड को भूमि, अपनी इच्लानुसार अपने अनुचरों या सैनिक सेवा करने वालों में विभक्त करदी। इनके समय में 'विटन-सभा' फा स्थान महासभा (Great Council) ने छे छिया। इस समा के सद्स्य जागीरदार, सरदार, प्रधान छाट पाद्री, और छाट पाद्री आदि बड़े बड़े आदमी होते थे।

चारहवीं शताब्दी में कुछ वहें वहें छोगों में यह मान फैला कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हें ही होना चाहिये, वादशाह को नहीं। पीछे, उन्होंने आवश्यकता समझ लेने पर, जन साधारण को भी अपने साथ मिला लिया; और, वे सिमिलित शक्ति से वादशाह का विरोध करने लगे। अन्ततः सन् १२१५ ई० में प्रजा ने जोह वादशाह पर विजय पायी और, उससे वल पूर्वक 'मेगना चार्टा' (Magna Charta) नामक महान अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया।

दो सभायं—इस अधिकार पत्र के अनुसार यह व्यवस्या की गयी कि वहे वहे ताल्छ कदार (Barons) पृयक् आमंत्रण पत्रों (Summons) द्वारा बुलाये जांय और छोटे ताल्छ कदार आदि प्रान्तीय शासकों अर्थात् शेरिकों (Sheriffs) के पास मेजे हुए साधारण पत्रों (General Writs) है। रा। क्षमशः छोटे ताल्छ कदारों का अपने क्षेत्र के निवासियों में से निर्वाचन होने लगा और सभा में इनके चेटने का अलग प्रवन्य होगया। इस प्रकार महासभा के, जो इस समय पार्लिमेंट कही जाने लगी थी, दो भाग होगये, एक का नाम हुआ सरदार सभा या हाउस-आफ लाईस (House of Lords), दूसरी का नाम पड़ा प्रतिनिधि सभा अर्थात् हाउस-आफ़-कामन्स (House of Commons)।

इस परिच्छेद में प्रतिनिधि-सभा का वर्णन किया जाता है, सरदार सभा का वर्णन आगे किया जायगा।

प्रतिनिधि सभा का संगठन-इस सभा के सब सदस्य निर्वाचित होते हैं। सदस्यों की संख्या अब ६१५ है। ये सदस्य नीचे छिखे अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों के प्रतिनिधि होते हैं:-४८३ इंगर्लंड और वेटज़ के.

७४ स्काटलैंड के, और ४= उत्तरी आयलैंड के ।

इन सदस्यों का निर्वाचन प्रति पांचवें वर्ष होता है। यह समय पार्छिमेण्ट की बाह्या से बढ़ाया जा सकता है। प्रधान मन्त्रों की सिफ़ारिश से, बादशाह नया निर्वाचन पांच वर्ष से पहले भी कर सकता है।

प्रत्येक सद्स्य को भाषण-स्वातत्रंथ है, अर्थात् उस पर अपने भाषण के लिए राजद्रोह या मान-हानि का अभियोग नहीं चल सकता। वह दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सन् १९११ हैं० से प्रत्येक सदस्य को ४०० पौंड प्रति वर्ष मिलते हैं।

निर्वाचक होने के लिए अयोग्यतायें-निम्न लिखित व्यक्ति इस सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक नहीं हो सकते:-१—नावालिग, सरदार या लाई, विदेशी, \* और पागल।

<sup>\*</sup> विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा वन सकते हैं, उन शर्तों में भुख्य, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच वर्ष निवास फरना, है।

र-किसी घोर अपराध (Felony) या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये अपने अपराध का दंड न भुगतलें, या उसके लिए क्षमा प्राप्त न करलें।

३—जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के अपराधी हों।

> [ ये अपराधी ठहराये जाने के समय से सात वर्ष तक निर्वाचन के अधिकारी नहीं होते ! ]

ध-निर्वाचन कार्य में छगे हुए व्यक्ति।

[ये उस निर्वाचन में निर्वाचक नहीं हो सकते ]

उम्मेद्वारी के लिए अयोग्यता—निम्न हिस्तित व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकते:—

१-जो व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते।

२-पार्री, चाहे वह रोमन केथिलक हों, या प्रोटेस्टेन्ट।

३—दिवाछिये।

४—स्यायी सरकारी कर्मचारी, जज, पेन्द्रान पाने वाळे व्यक्ति; और

५—सरकारी कार्मों के ठेकेदार, 'शेरिफ' (Sheriff) और निर्वाचन स्थान के निर्वाचन-अफ़सर।

निर्वाचक और उम्मेदवार कौन हो सकता है ?— विदिश संयुक्त राज्य में निर्वाचक संघ दो तरह के हैं; (१) साधारण, और (२) विश्व विद्यालय के। कोई व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचक संघों से मत नहीं दे सकता, और इन दो में से एक, साधारण निर्वाचक संघ होना आवश्यक है। निर्वाचक सूची प्रति वर्ष तैयार की जाती है।

साधारण निर्वाचक संघ के मत-दाताओं की सुची में वही व्यक्ति नाम छिखा सकता है जिस में निर्वाचक होने की अयोग्यता न हो, और जो पुरुप दस पौड़ (और स्त्री पांच पौड़) वार्षिक किराये वाले मकान या दुकान में, अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में, १५ जनवरी या १५ जुलाई तक छः महिने रहा हो।

विश्वविद्यालय के निर्वाचक संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकते हैं, जो उस विश्व विद्यालय के ग्रेज़ुएट (Graduate) हों, और जिन की आयु इकीस वर्ष या इससे अधिक हो।

स्त्रियों का मताधिकार—इंगलैंड में स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों का प्रश्न उन्नीसवीं शताळी के आरम्भ में उठा था। परन्तु साठ वर्ष तक इसने सर्व साधारण का ध्यान आकर्षित न किया। पश्चात क्रमशः इंनके मताधिकार सम्बन्धी संस्थायें स्थापित हुई। आन्दोलन बढ़ता गया। फलतः पालिमेंट में कई बार इस विषय के प्रस्ताव और बाद विवाद हुए; परन्तु विरोधियों का बल अधिक रहने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकृत न हो पाये। तथापि मताभिलाविणी स्त्रियों तथा उनके उद्देश्य से सहानुमित रखने वालों के निरन्तर आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि अनेक राजनीतिज्ञ तथा पालिमेंट के कई प्रभावशाली पदाधिकारी स्त्रियों को यह अधिकार

देने के पक्ष में हो गये। अन्ततः सन् १६१८ ई॰ में तीस या अधिक वर्ष की उम्र वाली खियों को मताधिकार मिल गया। पश्चात् सन् १९२० ई॰ में खियों को पुरुषों के समान ही, (अर्थात् २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र की खियों को) मताधिकार प्राप्त हो गया।

अव कुछ स्त्रियों के मतों की संख्या छगमग १५० छास्त्र होने की आशा है। पुरुषों के मत १३० छाख के ही छगमग हैं। इस प्रकार अब पार्छिमेंट की रचना में स्त्रियों का प्रमाव पुरुषों से वढ़ गया है।

निर्वाचन-अपराध और उसका नियंत्रण—सन् १८८३ ई० के कानून के अनुसार निम्न लिखित उपायों से, निर्वाचन सम्बन्धी अनुचित व्यवहार रोका जाता है:—

१—रिइवत देना, दावत देना, अनुचित प्रभाव डालना, और झूठे नाम से काम करना, अपराध माना गया है।

२—निर्वाचन कार्य के छिए निर्वाचन खर्च की सीमा निर्घारित करदी गयी है।

> [ प्रति निर्वाचक, सात पेंस ( छः आने ) से अधिक ख़बै न किया जाना चाहिये । ]

३—प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वोचन व्यय का पूरा हिसाव, सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी को देना होता है।

४-जो व्यक्ति किसी निर्वाचन अपराध के अपराधी माने जाते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है। इस कानून के होने पर भी इंगलैंड में निर्वाचन अपराधों की संख्या काफी अधिक रहती है। परन्तु दंड बहुत कम अपराधियों को दिया जाता है। इसका कारण यह है कि बहुत थोड़े उम्मेदवार या मतदाता अपराधियों को दंड दिलाने की दर्ज़ीस्त देते हैं।

निर्वाचन पद्धति के साथ रिश्वत आदि निर्वाचन-अपराध प्रायः सर्वत्र देखने में आते हैं; यह बहुत शोचनीय है।

ः सद्स्यों और निर्वाचकों का सम्बन्ध-प्रतिनिधिः सभा का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचक संघ का प्रतिनिधि होता है। उसका कर्तव्य है कि सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के शासन कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्न करता रहे। उसे चाहिये कि पार्टिमेन्ट का अधिवेशन समाप्त होने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर निर्वाबकों को यह समझाये कि पार्छिमैन्ट में क्या हो रहा है, और उसमें उसने क्या भाग लिया है। उसका यह भी कर्तव्य है कि उन विविध पर्शनों के सम्बन्ध में जो पार्छिमैन्ड में पेश होते हैं, या पेश होने वाले हों. वह अपने निर्वाचकों की राय जानने का यल करे। परन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी राय के अनु-सार प्रतिविधि सभा में अपना मत देता रहे। हां, उसे इस वात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह प्रतिनिधि समा मं जो कार्य, करें, वह उसकी निर्वाचन के समय की प्रतिज्ञा के विरुद्ध न हो। परन्तु यदि वह ऐसा कार्य करे, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। शासनं पद्धति सम्बन्धी कोई नियम पेसा नहीं है जो उसे उक्त प्रतिहा का पाछन करने के लिए बाध्य करे। कभी कभी तो सदस्य अपना पुराना दल

या पार्टी ( Party ) छोड़कर दूकरे नये दल में आ मिलते हैं; परन्तु जो विश्वेकशील होते हैं, वे अपने विचार-परिवर्तन के सम्बन्ध में अपने निर्वाचकों की राय जानना आवश्यक सम-झते हैं। इसलिए वे नाम मात्र के कार्य वाली कोई सरकारी नौकरी स्वीकार करके प्रतिनिधि सभा में पहले अपना स्थान खाली कर देते हैं, \* और, फिर सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। पश्चात, जब उनके निर्वाचक संघ से पुनः निर्वाचन होता है, तो वे, नवीन दल के सदस्य वनकर, प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मेदवार बन जाते हैं।

प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी—प्रतिनिधि समा के सुख्य पदाधिकारी िम्न छिलित होते हैं:--

१—प्रवक्ता या 'स्पीकर' (Speaker) अर्थात् प्रतिनिधि . समा का समापति,

र—कमेटियों का समापति तथा प्रतिनिधि समा का उप-सभापति,

३—प्रतिनिधि समा का क्लकं ( Clerk )।

नवीन प्रतिनिधि सभा का चुनाव होजाने पर, प्रयम अधिवैदान में, सब से पहले 'प्रवक्ता ' का चुनाव होता है। यादशाह इस चुनाव को स्वीकार कर लेता है। 'प्रवक्ता ' सभा का नेता नहीं होता, उसका कार्य देवल समा को सुचार

<sup>\*</sup> निर्वाचित हो चुकने पर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि पद से अस्तीफ़ा नहीं दे सकता; यदि वह प्रतिनिधि सभा से पृथक् होना चाहे वो उसके लिए कोई सरकारी नौकरी स्वीकार कर छेना आवश्यक है।

कप से चलाना है। वह किसी प्रस्ताव पर केवल उस समय अपना मत देता है, जब उस पर दोनों पक्ष के मत वरावर हों। वह निश्चय करता है कि किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं। वह पुनरुक्ति करने वाले या अप्रासंगिक वात कहने वाले सदस्य का भापण बन्द कर सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो वह उसे सभा से निकाल सकता है, या उसका कुल समय तक सभा में आना वन्द कर सकता है। इन विपयों में उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है, उसकी कहीं अपील नहीं होती। उसका बहुत आद्र किया जाता है। उसे रहने को सरकारी मकान, तथा प्र,००० पोंड वार्षिक वेतन मिलता है। अपने कार्य से अवकाश प्रहण करने पर वह 'लाई' बना दिया जाता है।

कमेटियों का सभापति मन्त्रीद्छ द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह सब कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान प्रहण करता है, और प्रतिनिधि सभा में उप-सभापति होता है।

प्रतिनिधि समा का क्टर्क स्थायी सरकारी कर्मचारी होता है, यह प्रतिनिधि समा के चुनाव के साथ वद्छता नहीं। इसका कर्तव्य यह है कि प्रतिनिधि समा की कार्रवाई की रिपोर्ट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे।

प्रतिनिधि सभा की कमेटियां—प्रतिनिधि सभा की सबसे महत्व-पूर्ण कमेटी 'पूरी सभा की कमेटी ' ( Committee of the Whole ) होती है, इसमें अध्यक्ष का आसन

'प्रवक्ता' ग्रहण नहीं करता, कमेटियों का सभापति करता है। इस कमेटी में प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न पर एक से अधिक वार भी वोछ सकता है। कार्य के अनुसार इस कमेटी के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। उदाहरणवत् जव यह कमेटी आगामी वर्ष के खर्च के सम्बन्ध में विचार करती है, इसे खर्च-कमेटी कहते हैं। जव यह आय-प्राप्ति के उपायों अर्थात् करों का विचार करती है, तो इसे आय-सावन-कमेटी (Committee of Ways and Means) कहते हैं। जव यह मारत के हिसाव पर विचार करती है, तो इसे भारतीय-राजस्व-कमेटी कहते हैं।

प्रतिनिधि सभा की अन्य कमेटियों में मुख्य ये हैं :--

१—सिलेक्ट कमेटी-( Select Committee )—यह आवश्यकतानुसार किसी कानूनी मसविदे पर विचार करने के लिए नियुक्त होती है। इसमें १५ सदस्य होते हैं।

र--स्थायी कमेरियां-(Standing Committees)-ये छः होती हैं। साधारणतया कानूनी मसीवदे उन्हीं के पास : मेजे जाते हैं। प्रत्येक कमेटी में ६० से ६० तक सदस्य होते हैं।

३—ितयुक्ति कमेटी या कमेटी - आफ - सिलेक्शन (Committee of Selection) — इस कमेटी को प्रतिनिधि सभा अपने आधिवेशन के आरम्भ में चुनती है। इसका काम सिलेक्ट कमेटी तथा स्थायी कमेटियों के सदस्यों को नियुक्त करना है। इसमें ११ सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और मुख्य कमेटियां ये हैं :--

व्यक्तिगत या ' प्राइवेट ' कानूनी मसविदों की कमेटी, सार्वजनिक हिसाब कमेटी, सार्वजनिक दर्खास्तों की कमेटी, और भोजनालय तथा जलपान की कमेटी।

सिलेक्ट कमेटी को, और व्यक्तिगत मसिवरों की कमेटी को उपस्थित मसिवरों के सम्बन्ध में गवाह लेने का अधिकार है; अन्य कमेटियों को यह अधिकार नहीं है। जब किसी महत्व-पूर्ण मसिवरे पर ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की की जाती है जिसमें प्रतिनिधि सभा और सरदार सभा दोनों के समासद होते हैं, उसे संयुक्त सिलेक्ट कमेटी कहते हैं।

प्रतिनिधि सभा और मन्त्रीदल का सम्बन्ध— जैसा कि हम पहले कह आये हैं, मन्त्रीदल सब शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे मन्त्रियों से विविध प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, और प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। यदि किसी विभाग का कार्य असन्तोष-प्रद हो तो वे उसका खर्च कम कर सकते हैं, या उसके मन्त्री का वेतन घटा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मन्त्रीदल को अस्तीफ़ा देना होता है।

इतना होने पर भी इंगलैंड में मन्त्रीदल की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जारही है। यदि मन्त्रीदल प्रतिनिधि सभा के ऐसे दल के सदस्यों में से संगठित हुआ हो, जिसकी संख्या प्रतिनिधि सभा में साढ़े तीन सी से अधिक हो तो प्रधान मन्त्री प्रतिनिधि सभा की परवाह न करके, सब कार्य अपनी इच्छानुमार कर सकता है; इममें शर्त यह है कि वह प्रतिनिधि सभा में अपने दछ के सदस्यों की एकता बनाये रख सके, और उन्हें दूसरे दछ में सम्मिछित होने से रोक सके।

## सातवां परिच्छेद.

#### प्रतिनिधि सभा की कार्य पद्धति

यदि हमारी प्रतिनिधि सभा आदर्श रूप की हो, वह पूर्ण रीति से जाति की प्रतिनिधि हो, वह संयमी हो, उसमें इर्पा या देप का भाव न हो, उसके सदस्यों को काफी अनकाश हो, और वे विचारणीय विषयों में कोई ब्रुटि न करते हों, तो यह निश्चय है कि हमें दूसरी सभा की आव-

— वेजहर

प्रतिनिधि सभा के संगठन आदि सम्बन्धी आवश्यक धार्तों का वर्णन कर चुकने पर अब हम उसकी कार्य पद्धित वतलाते हैं।

प्रतिनिधि सभा का भवन—हम पहिले यता चुकै

हैं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या ६१५ हैं इस संख्या की दृष्टि से इस सभा का भवन बहुत संकुचित है। उसकी नीचे की मंज़िल में केवल ३६० सदस्य बैठ सकते हैं। इतने सदस्यों के लिए भी कुर्सी आदि नहीं होती, केवल वैंच होती हैं। सभा भवन के ऊपर के दो वरामदों में भी सदस्यों के बैठने का प्रवन्ध होता है। इन वरामदों में सी सदस्य बैठ सकते हैं। परन्तु प्रायः उपस्थित बहुत कम रहती है, और बहुत सी जगह खाली पड़ी रहती है।

सदस्यों की न्यूनतम संख्या—प्रतिनिधि सभा का काम करने के छिए, सदस्यों की न्यूनतम संख्या चाछीस निद्धिति की गयी है, अर्थात् चाछीस सदस्यों का 'कोरम' (Quorum) होता है। कभी कभी उपस्थित चाछीस से भी कम होती है। जब कभी कोई सदस्य 'प्रवक्ता का ध्यान इस कभी की ओर आकर्षित करता है तो दो मिनट तक सम्पूर्ण भवन में एक साथ विज्ञ की घण्टी वज्ञती है, और ऐसे सदस्य जो इधर उधर कमरों में बैठे होते हैं, सभा भवन में आकर उपस्थित होजाते हैं।

मत गिनने की शैली—जब किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में सदस्यों की संख्या गिननी होती है तो निम्न लिखित है। 'प्रवक्ता ' प्रस्ताव को प्रश्न के कप में उपस्थित करता है और कहता है कि जो सदस्य इसके पक्ष में हों, वे 'हां' कहें और जो इसके विपक्ष में हों, वे 'नहीं' कहें। सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार 'हां', या 'नहीं' कहते हैं। 'प्रवक्ता 'इन मतों को सुनकर कहता है कि मेरे विचार से बहुमत 'हां ' के पक्ष में हैं, (या 'नहीं' के पक्ष में

हैं)। यदि कोई सदस्य 'प्रवक्ता' के कथन का विरोध करता है तो पक्ष और विपक्ष के मतों का गिनना आरम्भ होता है। समस्त भवन में दो मिनट घण्टी चजती हैं और जो सदस्य इघर उघर कमरों में चैठे होते हैं, वे समा भवन में आकर उपस्थित हो जाते हैं। इस पर 'प्रवक्ता 'प्रस्ताव को पुनः प्रश्न के रूप में रखता हैं; जो सदस्य उसके पक्ष में होते हैं, वे 'हां' कहते हैं और जो विपक्ष में होते हें, वे 'नहीं' कहते हैं। तब प्रवक्ता फिर कहता है कि मेरे विचार से बहुमत 'हां' के पक्ष में हैं (या' नहीं' के पक्ष में हैं)।

यदि कोई सदस्य इसका विरोध करे तो 'प्रवक्ता' कहता है कि लो 'हां' के पक्ष में हों, वे दाहिने कमरे में जांय और लो 'नहीं' के पक्ष में हों, वे वार्य कमरे में जांय। प्रत्येक कमरे के दरवाज़े पर दो दो गिनने वाले रहते हैं। इनमें से एक सरकारी पक्ष का होता है और दूसरा विरोधी दल का। जब सदस्य इन कमरों में जाते हैं तो उनके नाम कलके हारा लिख लिये जाते हैं। अन्त में गिनने वाले व्यक्ति प्रवक्ता को पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की संख्या वतलाते हैं, और वह इसके अनुसार प्रस्ताव के, बहुमत से स्वीकृत या अस्वीकृत होने के सम्बन्त में, अपना अन्तिम निर्णय देता है।

समा के अधिवेशन; बादशाहका भाषण-प्रतिनिधि समा के नवीन निर्वाचन के पश्चाद 'प्रवक्ता' का चुनाव हो जाने पर पहिला कार्य वह होता है कि प्रत्येक सदस्य राज-मक्ति की शपय ले। प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक वर्ष का प्रयम अधिवेशन प्रविश्व के बारम्म में होने लगता है। बादशाह सरदार समा के भवन में खपना भाषण देता है, इसे सुनने के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्य वहां बुलाये जाते हैं। यह भाषण बहुत महत्व का होता है, इसके द्वारा मन्त्री मण्डल पार्लिमेंट को अपनी शासन सम्बन्धी नीति की सुचना देता है, और यह बतलाता है कि, उसका, उस (Current) वर्ष में, क्या क्या महत्व-पूर्ण कार्य करने का विचार है।

पीछे वादशाह का यह भाषण प्रनिनिधि सभा में, प्रवक्ता द्वारा पढ़ा जाता है। कोई मंत्री यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि वादशाह को उसके भाषण के छिए धन्यवाद दिया जाय। विरोधी दछ के सदस्य इस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिस में वे यह वतछाते हैं कि सरकार कौन-कौनसा आवश्यक कार्य करना नहीं चाहती और कौन-कौनसा कार्य ऐसा कर रही है जो अनावश्यक है। इन संशोधनों पर विचार करने में दो तीन सप्ताह छग जाते हैं। यदि विरोधी दछ का कोई संशोधन वहुमत से स्वीकार हो जाय तो इसका आश्य यह होता है कि प्रतिनिधि सभा मंत्री मंडल की शासन नीति से सहमत नहीं है। इस दशा में मंत्री मंडल को अस्तीपा देना होता है।

सभाकी बैठक-प्रतिनिधि सभाकी बैठक (Meetings) सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को साधारणतः पनि तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती हैं; यदि कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो इसके बाद भी जारी रहती हैं। बैठक सवा आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक जलपान (Lunch) के लिए स्थिगत होती है। इस प्रकार उक्त दिनों में दो दो बैठक होती हैं। शुक्रवार के दिन बैठक

केवल ५॥ वजे तक ही रहती है। श्रानिवार और रिववार की वैठक नहीं होती।

सभा का कार्य: प्रश्न और प्रस्ताव—सभा का कार्य आरम्भ होने से पहले, प्रति दिन प्रार्थना होती है। पश्चात प्रवक्ता अपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दर्खास्ते पेश की जाती हैं। यह कार्य तीन वजे तक समात हो जाता है और तब प्रदत पृष्ठने का कायं आरम्भ होता है। इस कार्य के लिए चालीस मिनिट का समय निर्धारित है। जिन प्रश्नों का उत्तर पीने चार बजे तक नहीं दिया जा सकता, वे रिपोर्ट में अन्य कार्रवाई के साथ प्रकाशित किये जाते हैं। सदस्यों को प्रइन पूछने की सूचना पहले से देनी होती है। प्रत्येक सदस्य किसी बद्दन के सम्बन्ध में पूरक (Supplementary) प्रदन पूछ सकता है। यदि किसी प्रदन का उत्तर संतोपप्रद न हो और वह विषय जनता के छिए तत्काल आवश्यक हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस पर विचार करने के लिए सभा का कार्य स्थगित कर दिया जाय। यदि यह प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय पर उसी दिन 🗐 वजे वहस शुरू हो जाती है। साघारणतया चार बजे के बाद प्रस्तावों और मसविदों पर विचार होता है।

साल भर में प्रतिनिधि सभा प्रायः सौ दिन काम करती है, अर्थात उसकी लगभग दो सौ बैठकें होती हैं। इनमें से अधिकतर बैठकों में वह काम होता है जो मंत्री मंडल हारा उपस्थित किया जाता है। प्रायः तीस बैठकें ही ऐसी होती हैं जिनमें अन्य सदस्य अपने प्रस्ताव या कानृनी मसविदे उपस्थित कर सकते हैं।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों द्वारा बहुत से प्रस्तावों औरकानूनी मसविदों की स्चना आती है, परन्तु समय की कमी के कारण उन सब पर विचार होना असम्मव होता है। इस छिए किन प्रस्तावों या कानूनी मसविदों पर विचार होना चाहिये तथा किस कम से विचार होना चाहिये, इसका निश्चय चिट्ठी डाल कर अर्थात 'वेलट' (Ballot) द्वारा किया जाता है।

कानून कैसे बनते हैं ?; सार्वजनिक कानूनी मसर्विदे-कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं :—

१-सावंजनिक कानुनी मस्विदे, (धन सम्बन्धी छोड़कर)। २-धन सम्बन्धी कानुनी मस्विदे। १-स्थानीय तथा व्यक्तिगत कानुनी मस्विदे।

सार्वजिनक कानूनी मसिवदा, कोई भी सदस्य उपस्थित कर सकता है; यदि मन्त्री मंडल का कोई सदस्य उपस्थित करना चाहे तो उसके लिए दिन आसानी से निश्चय होजाता है; अन्य सदस्य को उसका अवसर तभी मिलेगा जब चिट्ठी डालकर अर्थात् 'वेलट' द्वारा उसका निश्चय होजाय। प्रत्येक सदस्य को, कानूनी मसिवदा उपस्थित करने की स्चना कुछ निर्दिष्ट समय पहले देनी होती है, सूचना के के साथ ही कानूनी मसिवदा भी मेजना होता है।

प्रथम वाचन—नियत किए हुए दिन, सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि उसे उसका मसविदा उपस्थित करने

की अनुमित दी जाय। इस प्रस्ताच पर घहस नहीं होती; कभी कभी तो केवछ मसविदे का शीपक ही पढ़ दिया जाता है और अनुमित मिछ जाती है। इसे मसविदे का 'प्रथम वाचन' ( First reading ) कहते हैं।

द्वितीय वाचन—यह कार्य समाप्त होने पर उसके दितीय वाचन' (Second reading) के छिए तारी ख निरचय करदी जाती है। उस निश्चित दिन सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि मस्रविदा दूसरी बार पढ़ा जाय। इस समय मस्रविदे के सिद्धान्त पर बाद विवाद होता है, परन्तु कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्ताव उस समय स्वींकार न हुआ तो कुछ दिन बाद किर वह प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं कि मस्रविदे पर विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हैं कि यस मस्रविदा छः मास बाद दूसरी वार पढ़ा जाय। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होजाय, तो उस समय उस मस्रविदे सम्बंधी सब काम बन्द कर दिया जाता है।

कमेटी-मंजिल और रिपोर्ट-मंजिल-द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर ससविदा साधारणतः स्थायी कमेटी के पास विचारार्थ मेवा बाता है। प्रतिनिधि सभा यदि चाहे तो उसे 'पूरी सभा की कमेटी ' के पास भी मेज सकती है। यदि मसविदा बहुत महत्व-पूर्ण हो तो स्थायी कमेटी या पूरी सभा की कमेटी के पास मेजे जाने से पूर्व, वह प्रतिनिधि समा के आदेशानुसार 'सिलेक्ट कमेटी' के पास मेजा जाता है। यह कमेटी उसकी प्रत्येक धारा पर, उसके सम्बन्य में गवाही देने वालों के वक्तव्यों पर विचार करके, अपनी रिपोर्ट देती है।

स्थायी कमेटी या पूरी समा की कमेटी में मसविदे की प्रत्येक घारा पर विचार होता है, और संशोधन उपस्थित किये जाकर स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाते हैं। मसविदे के इस कार्य को कमेटी-मंजिल (Committee stage) कहते हैं।

कमेडी मंज्ञिल तय होजाने पर, मसविदा वितिधि सभा में फिर पेश किया जाता है, और वहां फिर व्रत्येक घारा तथा उसके संशोधनों पर विचार किया जाता है। इसे रिपोर्ट-मंज्ञिल (Report stage) कहते हैं।

तीसरा नाचन-सब धाराओं पर विचार हो चुकने के पहचात यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह संशोधित मस्विदा स्वीकार किया जाया इसे मस्विदे का 'तीसरा चाचन' (Third reading) कहा जाता है।

इस समय कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता। प्रस्ताव स्वीकार होने पर प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी सब मंजिलें पूरी होजाती हैं; और, मसविदा सरदार सभा \* में भेजा जाता है।

सरदार सभा का सम्बन्ध — सरदार सभा में भी उपर्युक्त प्रकार से मसविदे का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन

<sup>\*&#</sup>x27;सरदार सभा के संगठन आदि का वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा।

कमेटी मंजिल, रिपोर्ट मंजिल बीर तीसरा वाचन होता है। यदि मसविदा सरदार सभा द्वारा ठोक उसी रूप में स्वीकार होजाय जिस रूप में बह प्रतिनिधि सभा में स्वीकार हुआ है, तो वह वादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, बौर उसकी स्वीकृति मिलने पर वह क़ातून का रूप धारण करता है।

यदि सरदार सभा ने कानृत के मस्त्रविदे में कुछ संशोधन किये तो उन संशोधनों पर विचार करने के छिए वह मन्विदा प्रतिनिधि सभा में छौटाया जाता है; यदि प्रतिनिधि सभा संशोधनों को स्वीकार करले तो मस्विदा वादशाह के पास स्वीकृति के छिये मेजा जाता है।

यदि प्रतिनिधि मभा सरदार समा के संशोधनों को अस्वीकार करदे और सरदार समा उनके छिए आग्रह करे, तो उस अधिवेशन (Session) में उम मस्विदे सम्बन्धी कार्रवाई बन्द करदी जाती है, और दूमरे अधिवेशन में वह मस्विदा प्रतिनिधि सभा में उसी रूप में उपस्थित किया जाता है और वहां उपयुक्त सब मंज़िलें तथ करक सरदार सभा में पहुंचता है। यदि सरदार समा ने किर वेसे ही संशोधन उपस्थित किये तो उस अधिवेशन में भी उस मस्विदेश की आगे की कार्रवाई बन्द करदी जाती है, और तासरे अधिवेशन में मस्विदा पुनः प्रतिनिधि सभा में उपस्थित किया जाता है और वहां सब मंज़िल तथ करके किर सरदार समा में पहुंचता है। इस बार चाहे सरदार समा उसमें संशोधन उपस्थित भी करें, वह बादशाह के पास स्वीकृति

के लिए उसी रूप में भेजा जाता है जिस रूप में वह प्रतिनिधि सभा द्वारा तीसरी वार स्वीकृत हुआ था। इसमें शर्त यह है कि इस वीच में दो वर्ष का समय व्यतीत होगया हो। बाद-शाह द्वारा स्वीकृत होजाने पर मसविदे को कानून का रूप मिल जाता है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सरदार सभा धन सम्बन्धी छोड़कर अन्य सार्वजनिक कानूनी मसविदों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती है। उसके पश्चात उसके विरोध करने पर भी, प्रतिनिधि सभा द्वारा तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, मसविदा कानून वन जाता है।

प्रतिनिधि सभा को, सरदार सभा का विरोध होते हुए भी, क़ानून बनाने का यह अधिकार सन् १९११ ई० के क़ानून से मिला हुआ है।

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे; (क) खर्च सम्बन्धी—धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे दो प्रकार के होते हैं, (क) खर्च सम्बन्धी मसविदे (Consolidated Funds Bill) और (स) कर सम्बन्धी मसविदे (Finance Bill)। पहले हम खर्च सम्बन्धी मसविदों पर विचार करते हैं।

प्रति वर्ष मार्च मास के आरम्भ में, सर्च सम्बन्धी पूरी सभा की कमेटी में खर्च की महों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। ये प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा किये जातें हैं। कोई भी सदस्य किसी मह में से खर्च की रक्षम कम करने का संशोधन उपस्थित कर सकता है। जब खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत होजाते हैं तो आय साधन कमेटी में यह प्रस्ताव किया जाता है कि खर्च-कमेटी ने जो खर्च मंजूर किया है, उसकी रक्म सरकारी कोप से दी जाय। इन प्रस्तावों को कातून का कप देने के लिए प्रतिनिधि सभा में खर्च सम्बन्धी कानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह अन्य सार्वजनिक कानूनी मसविदों के खमान, विविध मंजिलें तय करके सरदार समा में पहुंचता है। इस सभा में भी वह सब मंजिलें तय करता है और सरदार सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी कप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

(स) कर सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे — अप्रैंड मासके आरम्म में, आय साधन कमेटी में, अर्थ मंत्री सरकारी आय व्यय का अनुमान पत्र उपस्थित करता है और करों की द्र घटाने वढ़ाने के, या नये कर छगाने के प्रस्ताव उपस्थित करता है। कोई भी सदस्य कर की द्र घटाने के संशोधन उपस्थित कर सकता है। प्रस्तावों और संशोधनों पर फमशः विचार होता है, और जो प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं, उन्हें क़ानून का रूप देने के छिए कर सम्बन्धी क़ानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह अन्य सार्वजनिक मसविदों के समान विविध मंज़िलें तय करके सरदार सभा में पहुंचता है और वह। भी सब मंज़िलें तय करके सरदार सभा में पहुंचता है और वह। भी सब मंज़िलें तय करता है। सरदार सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, वह वादशाह के पास स्वीकृति के छिए उसी रूप में भेजा जाता है जिस में वह प्रतिनिधि समा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरदार सभा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहे वह मसविदे खर्च सम्बन्धी हों, या कर सम्बन्धी। परिवर्तन करने का अधिकार सरदार सभा से सन् १९११ ई० के कानून से ले लिया गया है।

स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदे-स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी समविदा उसे कहते हैं जिसका सम्बध सर्व साधारण से न होकर किसी खास स्थान से हो, और जिसके द्वारा किसी कम्पनी आदि को विशेष अधिकार दिये जाय। जो सदस्य इस प्रकार का कातूनी मसविदा उपस्थित करना चाहता है, उसे निर्वारित नियमों के अनुसार एक द्रख्वास्त देनी होती है। इस द्रख्वास्त की जांच खास अकुसरों द्वारा की जाती है। यदि यह नियमानुसार ठीक समझी जाय तो प्रतिनिधि सभा में उसका प्रथम वाचन होता है, तव मसविदे की शैली ( Form ) की जांच होती है और द्वितीय वाचन किया जाता है। फिर मसविदा स्थानीय मस-विद्रों की कमेटी के पास भेजा जाता है। और उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होता है। यह कमेटी गवाहों के वक्तव्यों पर विचार करती है। पश्चात इस कमेटी की रिपोर्ट पर, प्रतिनिधि समा विचार करती है। इसके बाद मसविदे का तीसरा वाचन होकर वह सरदार सभा में भेजा जाता है और वहां सब मिजिलें तय कर खुकने पर वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। परन्तु यदि सरदार सभा ने इस में कोई ऐसा संज्ञोधन उपस्थित कर दिया हो जो अर्तिनिधि समा को स्वीकार न हो,तो मसविदे पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जातीय इस तरह के कानून बनाने में बहुत रुपया ख़र्च होता है। पहले तो द्रख्वास्त के साथ ही कुछ फ़ीस देनी होती है, फिर मसविदा बराने वाले को तथा उसे प्रतिनिधि समा में उपस्थित करने वाले को भी काफ़ी फ़ीस दी जाती है। कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ रुपया खर्च हो जाता है। इस लिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं।

इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व कमीशन और कमेटियों का भी उछेख कर देना आवश्यक है।

क्रमीशन और कमेटियां—िकसी विषय का यथेष्ट कानून वनने के लिए यह आवश्यक है कि तस्कालीन परिस्थिति का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके उसका मस्विदा बनाया जाय। इस लिए सामयिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर शाही कमीशन नियत किया जाता है, जिसके सदस्य तत्कालीन सरकार (मन्त्री मण्डल ) द्वारा नियुक्त होते हैं। इसे प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में योग्य पुरुषों के वयान या गवाही लेने का अधिकार होता है। कमीशन की जांच का हाल एक रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। कभी कभी पेसा होता है कि सव सदस्य एक मत नहीं होते, उनमें से कुछ अपनी मत-मेर्-पत्रिका ( Note of Dissent ) अस्त देते हैं, या कुछ सर्दस्यों की दो रिपोर्ट होजाती हैं, एक अल्प मत ( Minority ) रिपोर्ट, दूसरी बहुमत ( Majority ) रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट (या रिपोर्टी) में वे सिफारिशे भी होती हैं, जिनके आधार पर भावी कानृन वनना चाहिये। इस प्रकार कानून बनाने वार्टी को, शासकों को, तथा शासन पद्धति अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बहुत उपयोगी सामग्री मिल जाती है।

आवश्यकता होने पर किसी राजनैतिक विषय सम्बन्धी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पालिमेन्ट कुछ सज्जनों की कमेटी भी नियत कर सकती है। मिन्न भिन्न सरकारी विभाग भी भी कभी कभी कोई कमीशन नियत कर सकते हैं। आधुनिक काल के बहुत से स्थायी सरकारी विभाग समय समय पर नियुक्त किये हुए जांच-कमीशनों के परिणाम स्वक्षप स्थापित हुए हैं।

# आएकां परिच्छेद.

## सरदार सभा

यद्यपि प्रतिनिधि सभा के, आदशें रूप में होते हुए, सरदार सभा अनावश्यक और इसलिए हानिकर होगी; पान्तु जब कि प्रतिनिधि सभ ऐसी हो, जैसी कि वह वास्तव में होती है, तो यथेष्ट अवकाश वाली निरीक्षक सभा यदि आवश्यक न भी हो, तो अत्यन्त उपयोगी तो अवश्य है। पार्छिमेट की दोनों समाओं का प्रादुर्माव किस प्रकार हुआ, तथा उनमें से प्रतिनिधि समा का सङ्गठन और कार्य पद्धति क्या है, यह पहले दताया जाचुका है। इस परिच्छेद में दूसरी समा अर्थात् सरदार समा का वर्णन किया जायगा।

दूसरी सभा की आवश्यकता—कुछ सज्जनों का मत तो यह है कि देश में व्यवस्था कार्य के छिए एक ही सभा (मितिनिध सभा) का होना पर्याप्त हैं; क्योंकि यदि दूसरी सभा रहेगी तो दो में से एक वात होगी, यह दूसरी सभा या तो प्रतिनिधि सभा से सहमत होगी, या उसका विरोध करेगी। पहछी दशा में यह सभा अनावश्यक प्रमाणित होगी, और दूसरी दशा में केवछ वाधक स्वरूप होगी। इस छिए इस मत के अनुसार दूसरी सभा नहीं होनी चाहिये।

इसके विपरीत, अनेक राजनीतिशों का मत है कि किसी
देश में कानून बनाने की शक्ति एक ही समा के हाथ में न
रहने देना चाहिये। किसी नियम के व्यवहार में आने से पूर्व
उसके विपय में दूसरी समा (Second Chamber) का
निर्णय जान छेना चाहिये। इससे और कुछ नहीं, तो यह छाम
तो होगा ही कि जल्दवाज़ी न हो सकेगी, तथा पहछी समा
उतनी स्वच्छन्द और अभिमानी न होगी, जितनी दूसरी समा
के अमाव में, हर समय अपनी विजय का विद्यास रखने की
दशा में, उसका होजाना सम्भव है। आज कछ कितने ही
देश इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हैं कि दूसरी समा
शासन नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक श्रंखछा
धनाये रखे और आकस्मिक परिवर्तन न होने दे।

इंगलिण्ड का अनुभव—सत्तरहवीं शताब्दी के मध्य में इंगलिण्ड ने एक सभा से काम चलाने की पद्धित की परीक्षा की थी। जैसा अन्यत्र बताया गया है, सन् १६४१ ई० में बादशाह के पद का अन्त कर दिया गया था। उसी समय सरदार सभा भी अनावश्यक ठहरादी गयी थी। इंगलिण्ड ने बिना वादशाह, और केवल एक ही व्यवस्थापक सभा द्वारा राज कार्य चलाने का ग्यारह वर्ष अनुभव किया, परन्तु अन्ततः यह अनुभव सन्तोपप्रद तथा उत्साह-वर्द्धक न रहा और उसे, बादशाह तथा सरदार सभा, दोनों को पुनस्थापित करना पड़ा।

यह नहीं कहा जा सकता कि यहां इस दूसरी सभा के सदस्य ऐसे सुयोग्य अनुभवी, और सार्वजानिक हिताभिछाषी हैं, जैसे वे वास्तव में होने चाहियें। अधिकांश सरदार बढ़े ज़मीदार, या धनी व्यापारी आदि होने के कारण आछसी, ऐश्वर्य-प्रेमी, और अनुदार हैं, तथा सुधारों का विरोध करना और येन केन प्रकारेण अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक (या सामाजिक) अधिकारों की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु सर्व साधारण और विशेषतया प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का भी तो आचार व्यवहार इतना उन्नत नहीं हैं, जितना कि वह उस दशा में होना अत्यन्त आवश्यक हैं, जब कि एक ही सभा द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था यथेष्ट उपयोगी हो सके। इस लिए यहां सरदार सभा चली आरही है, और कुछ सीमा तक उपयोगी भी समझी जा रही है।

सरदार सभा का संगठन-इस समा में इस समय

छगमग सात सौ सदस्य रहते हैं। कुछ सदस्यों का व्योरा इस प्रकार है।

३ शाही खानदान के ' छाई '।

२ प्रधान छाट पाद्री या ' मार्कविशप' (Archbishop)।

२४ लाट पादरी या ' विश्वप ' ( Bishop )

६१३ संयुक्त राज्य के ' छाईं '

१८ ड्यूफ ( Dukes ) क

२९ मार्किस ( Marquiss ) 🏗

1२४ अर्ल ( Earls) #

६४ वाइकाउंट ( Viscounts.) 🏗

३७८ वेरने ( Barons ) 🕸

१६ स्काटलेण्ड के लाई, जो प्रत्येक पार्लिमेण्ट के आरम्म में निर्वाचित होते हैं।

२८ बायछैंड के छाड़ों के प्रतिनिधि, ये जन्म मर्के छिए निर्वाचित होते हैं।

६ न्यायाधीश छाई, जन्मभर के छिए।

इस प्रकार इस सभा में विशेष अधिकार उनहीं छोगों

<sup>\*</sup> इनका दर्जा इसी ऋम से होता है, जिसमें ये लिखे गये हैं, अर्थात् ' ह्यूक' सबसे ऊंचा होता है, फिर ऋमशः 'मारिक्वस' आदि का दर्जी होता है।

को होता है जो वंशागत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। ये प्रायः स्वभाव से ही परिवर्तन-विरोधी होते हैं।

नये ' छाड़ें ' केवल वादशाह ही वना सकता है। सव ' लाड़ें 'परम्परागत रहते हैं। इस पद का कोई त्याग नहीं कर सकता। निम्न लिखित व्यक्ति सरदार समा के सदस्य नहीं हो सकते:—

१—स्त्रियां,

२—नावाछिग्,

इ-विदेशी,

ध—दिवाहिये, और

पू—राजद्रोहं या किसी घोर अपराध के अपराधी I⋅

् सदस्यों के विशेषाधिकार—इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार निम्न छिखित है :—

क-सरदार समा में मापण-स्वातंत्रय,

स—पार्लिंग्ट का अधिवेशन आरम्म होने से चालीस दिन पहले से लेकर, अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक, किसी दीवानी मामले में गिरफतार न हो सकना।

ग—सार्वेजनिक विषय की वात करने के लिए वादशाह से मिलना, और घ—राजद्रोह या अन्य घोर अपराघ लगाया जाय, तो उसकी सरदार सभा द्वारा ही जांच होना।

सरदार सभा का कार्य क्रम—सरदार सभा का कार्य था बजे बारम्म होता है और मबजे तक समात होजाता है। इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन रखी गयी है। परन्तु किमी कानृनी मसविदे पर विचार करने के लिए तीस सदस्यों की उपस्थित बावश्यक होती है।

कातून सम्बन्धी अधिकार-प्रत्येक कान्नी मसविदा वादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाने संपहले सरदार सभा में विविध मंजिलें तय करता है। धन सम्बन्धी कान्नी मसविदे पहले पहल सरदार सभा में उपस्थित नहीं किये जा सकते। उन्हें छोड़कर अन्य सब मसविदे पहले प्रतिनिधि सभा में भी पेश किये जा सकते हैं, और, सरदार सभा में भी। सरदार सभा को किस किस प्रकार के मसविदे के सम्बन्ध में कितना अधिकार है, इसका वर्णन पिछले परिच्छेद में किया जा जुका है।

शासन सम्बन्धी अधिकार—सरदार समा को धन सम्बन्धी कानूनी मसिवदों पर कोई अधिकार न होने के कारण उसे मन्त्रीदल पर भी कोई नियंत्रण अधिकार नहीं है। मंत्रीदल अपने शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, सरदार समा के प्रति नहीं। उद्यपि सरदार समा का प्रत्येक मदस्य किसी भी शासन कार्य के सम्बन्ध में प्रहन पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं रहता । यदि मन्त्री मण्डल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में लरदार सभा में हार जाय तो उसे अस्तीका देने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि सरदार सभा का शासन कार्य में गोण रूप से काफ़ी प्रभाव रहता है। मन्त्री मण्डल के कई सदस्य सरदार सभा के सदस्य होते हैं, भौर उन पर सरदार सभा का प्रभाव पड़ता ही रहता है।

न्याय सम्बन्धी अधिकार—न्याय कार्य के सम्बन्ध में सरदार सभा को कुछ ऐसे अधिकार हैं, जो प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं हैं। किसी 'छाड़ें' की राजद्रोह या अन्य श्रोर अपराध्य सम्बन्धी जांच, सरदार सभा में ही होती हैं। 'छाड़ों' की जागीर से सम्बन्ध रखने वाळे मुकहमों का निर्णय भी सरदार सभा ही करती है। यदि प्रतिनिधि सभा किसी पर अभियोग (Impeachment) चछाती है तो वह सरदार सभा में ही चछा सकती है। ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे वड़ी अपीछ इसी सभा में सुनी जाती है। उपर्युक्त न्याय-कार्य के छिए छ: 'छाड़ें' नियुक्त रहते हैं, इन्हें अपीछ सुनने वाळे छाड़ें (Lords of Appeal) कहते हैं; किसी न्याय-कार्य के समय इनमें से तीन की उपस्थित आवश्यक है।

सरदार सभा का सुधार—जैसा कि पहले कहा का चुका है, सरदार सभा के अधिकांश सदस्य वंशागत होते हैं। इसिटिए इस सभा को देश की किसी श्रेणी के लोगों की प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। इसके सदस्यों की संख्या भी काफ़ी अधिक हैं; और, जैसे जैसे नये लाड़ बनाये जांयगे, इनकी संख्या बढ़ते रहने की सम्भावना है। डेढ़ सौ वर्ष पहले इनकी संख्या छगमग दो सी के थी, यह संख्या क्रमशः वढ़ते वढ़ते अब सात सी के छगमग पहुंच गवी है।

सन् १९११ ई० के कानून में यह भी निख्य किया गया या कि इस सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया करें, परन्तु अभी तक इस सस्यन्य में कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हो पायी है जो सब दलों को मान्य हो। समस्या बहुत जटिल ई। यदि इस सभा के सदस्य निर्वाचित रखें जांय तो यह प्रदन उपस्थित होता है कि किन सदस्यों को निर्वाचन-अधिकार दिया जाना चाहिये। जब सरदार सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी, तो वह धन सम्यन्वी कानूनी मसविदों पर अधिकार रखना तथा मन्त्रियों का नियन्त्रण करना भी चाहेगी। प्रतिनिधि सभा इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाओं के कार्य में घड़ी उलझन पढ़ जायगी। इनहीं कठिनाइयों के कारण सरदार सभा के सङ्गठन-सुवार सम्यन्धी कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाता।

## नकां परिच्छेद.

### शासन नीति विकास

जब एक वार स्वाधीनता का संप्राम छिड़ जाता है तो पीढ़ियों तक रक्तपात पूर्विक चलता रहता है। चाहे अनेक वार घवराहट हो, अन्त में विजय-प्राप्ति अवश्यम्मावी है। — टाई याहरन प्राक्कथन—पहले यह वताया जाचुका है, कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, आरम्भ में शासन अधिकार बहुत कुछ वादशाह को था, प्रजा को बहुत कम अधिकार था; अव स्थित इसके विलक्षल विपरीत है, वादशाह को नाम मात्र के अधिकार हैं, प्रजा-प्रतिनिधि ही सब शासन कार्य का संचालन और नियन्त्रण करते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार हुआ, क्या क्या मंजिलें तय की गर्थी, उपस्थित कठिनाइयां किस तरह हल हुई इन वार्तों का विचार इस परिच्छेद में करना है।

छटे परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार प्रजा ने पहले पहल कुछ विशेष अधिकार 'मेगना चार्टा' (महान अधिकार पत्र) द्वारा, सन् १२१५ ई० में प्राप्त किये थे।

महान अधिकार पत्र-इसकी कुछ घाराय इस प्रकार थीं:-

१--सभा की अनुमति विना कोई कर नहीं लगाया जायगा।

२—ग़र-क़ानूनी ढंग से किसी की जान माल या वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अधिकार न किया जायगा, किसी निरंपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार या क़ैद नहीं किया जायगा, किसी को क़ानून की रक्षा से विचित नहीं किया जायगा। सब के प्रति जाति के नियमों के अनुसार, जूरी द्वारा समान न्याय किया जायगा।

इस अधिकार पत्र में और भी वहुत सी महत्व पूर्ण वातें थीं। परन्तु सब का मूल यह था कि, (क) वादशाह अपने कार्यों में प्रजा की सम्मिति लेने को वाध्य हो, तथा देश का राज्य प्रवन्य प्रजा की इच्छा के अनुसार हुआ करे, और (ख) प्रजा एक आदमी (वादशाह) के वजाय कानून द्वारा शासित होने छगे।

इन दो सिद्धान्तों के आधार पर पीछे वहुत से कानृन घने हैं; अतः यह अधिकार-पत्र ब्रिटिश नागरिकों के सावी स्वत्वों का आधार-शिला कहा जा सकता है।

पार्लिमेंट और बाद्गाह के अधिकार—तेरहवीं, चौद्द्वीं और पंद्र्द्वीं शताब्दी में पार्लिमेंट ने कई प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त किये। इसने पेडवर्ड द्वितीय, रिचर्ड द्वितीय, (तथा पीछे रिचर्ड तृतीय और चार्ट्स प्रथम) से उनके मनमाने कार्यों के लिए जवाव तलब किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड का शासन, क्रमशः परिमित या वैध राजतंत्र होगया।

सोलहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे तक लोगों को जैसे तैसे युद्धों से लुदकारा पाने की विन्ता थी। उन्हें शान्ति की, तथा अपना जीवन निर्वाह करने के लपायों की खोज थी। इन्हें प्राप्त कर, दें सोलहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त करने की ओर ध्यान देने लगे। ट्यूडर वंश के शासकों, और विशेतया महाराणी पेलिज़ेवेथ ने बुद्धिमानी से राज्य करके प्रजा के सुख की सामग्री एकत्र की, और अन्य देशों को परास्त किया। इस लिए लोगों का इनसे विशेष विरोध न हुआ। परन्तु शिक्षा और ज्यापार की क्रमशः वृद्धि होने पर लोगों में स्वतंत्रता के मार्चों का उदय हुआ और परिणाम-

स्वरूप सत्तरहवीं शताब्दी में स्टुबर्ट वंश के स्वेच्छाचारी बादशाहों और स्वत्वाभिलावी पालिमेंट के खूब झगड़े हुए।

पारस्पिति संघर्ष — वादशाहों ने व्यापार पर कर लगाये और ज़बरदस्ती ऋण भी लिया, परन्तु काम चलता न देख, इन्होंने बार बार पार्लिमैन्ट की शरण ली। जब पार्लिमैन्ट ने इनकी इच्छानुसार धन देना या कर लगाना स्वीकार न किया तो इन्होंने उसे विसर्जन कर दिया। इस प्रकार धन की समस्या बराबर बनी रही। चार्ल्स प्रथम ने तीसरी वार सन् १६२७ ई० में पार्लिमैन्ट का अधिवेशन कराया, तो उसने अधिकारों का आवेदन (Petition of Rights) उपस्थित कर दिया, जिसकी मुख्य धारायें ये थीं:—

- (१) जब तक पालिमेन्ट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को कर या ऋण देने के लिए वाध्य नहीं कर सकता।
- (२) वादशाह किसी आदमी को केद नहीं कर सकता, जब तक कि वह ऐसा करने का कारण न बतादे, जिससे वह आदमी न्यायोधीशों सन्मुख अपना निर्णय करा सके।

चार्ल को अपनी इच्छा न होते हुए भी ये वातें स्वीकार रनी पढ़ीं। अधिकारों का आवेदन, कातून वन गया। और, ।दशाह को अभीष्ट घन प्राप्त होगया। परन्तु इसके वाद सने ग्यारह वर्ष (१६२१—४०) तक विना पार्छिमैन्ट के शासन किया। पश्चात् जब पार्छिमैन्ट का अधिवेशन हुआ तो पार्टिभेन्ट ने ग्रर-कान्नी कर वन्द कर दिये तथा कई उपयोगी नियम बनाये ।

प्रजा की विजय-सन् १६४१ ई० में प्रतिनिधि सभा ने महान् विरोध पत्र ( Grand Remonstrance ) उपस्थित किया, इसमें एक मांग यह भी थी कि जब तक पार्टिमैन्ट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की नियुक्ति न की जाय । यादशाह के अवहेलना करने पर, उसका पार्टिमेन्ट से युद्ध हुआ, जिसमें बादशाह को परास्त होना, और अनन्तः मुक्दमा चलने परं न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार प्राण-इंड भोगना पड़ा। इस प्रकार पार्लिमेन्ट की अद्भुत विजय हुई। हां, कुछ समय पीछे वह सैनिक शक्ति सं दव गयी। इसने ग्यारह वर्ष (१६४९-६०) विना वाद्शाह के शासन करने की परीक्षा की, परन्तु इसमें यह सफल न हुई। और, वाद्शाह के पद की पुतः स्थापना ( Restoration ) करनी पड़ी । परन्तु जब चार्ल द्वितीय तथा उसके घाद जेम्स द्वितीय ने प्रजा के अधिकारों का लिहाज़ न रखकर केयोलिक बर्म वालों का पश्चपात किया, तथा वादशाह के 'देवी (या ईरवर दत्त ) अधिकार के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाहा तो प्रजा ने यथेष्ठ विरोध किया । जेम्स के समय इंग्हैण्ड में महान क्रान्ति (Great Revolution) हुई । पार्टिमेन्ट ने उसके दामाद विलियम को, को आरंज का उन्न था, बुटा भेजा। उसके, एक भारी डच सेना सहित, आजाने पर सारा इंग्छैण्ड उस की ओर होगवा और जेम्स को वहां से भाग कर ही अपना पिंड छुटाना पड़ा। ईगर्छेण्ड के शासन का भार विलयम ( तृतीय ) और उसकी स्त्री मेरी को सीप दिया गया। उसी अवसर पर (१६८९) पार्छिमैन्ट ने अधि-कारों का मसविदा (Bill of Rights) स्वीकार किया जिसकी मुख्य वार्ते इस प्रकार हैं:—

- १-कोई देशलिक मतावलम्बी व्यक्ति वादशाह न हो सकेगा।
- २--वादशाह को राज नियम भंग करने का अधिकार नहीं है।
- ३--पालिमेंट (प्रतिनिधि सभा) का निर्वाचन स्वतंत्र हुआ करेगा। \*

[ पहिले कभी कभी वादशाह ही इस बात का निर्णय कर देता था कि किस किस स्थान से कितने कितने प्रतिनिधि आवे। एवं, कभी कभी ऐसा भी होता था कि प्रतिनिधि सभा ही अपनी शक्ति वढ़ाने के लिए थोड़े थोड़े आदिमियों की वस्तियों को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे देती थी।

४--पार्लिमेन्ट में समासदों को माषण करने की स्वतंत्रता होगी, और उनकी अनुमति विना कोई कर न लगाया जायगा।

यह भी तिश्चय किया गया कि बादशाह को भारी छेना रखने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार इस क्रांति से राज-सत्ता प्रजा के हाथ में आगयी, पार्छिमैन्ट को राज-कोष पर पूरा अधिकार होगया, और उसकी शक्ति यहां तक बढ़ गयी कि बादशाह के निजी खर्च के लिए भी पार्छिमैन्ट की स्वीकृति अनिवार्य होगयी। (राजधराने के व्यय के विवरण को 'सिविल लिस्ट' कहते हैं)। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी तक प्रतिनिधि समा पर वादशाह (तथा सरदार समा) का प्रभुत्व रहा। सतरहवीं शताब्दी में इसका प्रभाव कमशः वढ़ने लगा। कुल प्रयत्नों के वाद यह निश्चय होगया कि सार्वजनिक तथा धन सम्बन्धी कातृनी मस्तिवदे पहले प्रतिनिधि सभा में उपस्थित किये जांय, तत्पश्चात् सरदार समा में; और अन्त में वादशाह की औपचारिक (Formal) स्वीकृति के काम में लाये जांय। फिर धीरे धीरे प्रतिनिधि सभा के अधिकार बढ़ते गये।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता—चहुवा ऐसा होता या कि वादशाह अथवा अन्य अधिकारी अपने विरोधियों को निरपराध होते हुए भी अपिरिमित काल के लिए केंद्र कर देते थे। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कभी कभी न्यायालयों के लिखित स्चना निकाल देने पर, जेलर उन्हें निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित कर देते थे, इससे उनके विषय में समुचित न्याय होजाता था। तथापि सन् १६७९ ई० से पूर्व, प्रायः लोगों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता का यथेष्ठ अधिकार न था। उक्त वर्ष पार्लिमेंट ने 'होचियस कार्प्स एक्ट ! (Habius Corpus Act) पास करके इस अभाव को दूर कर दिया। ≉

<sup>\*</sup> इससे उन लोगों की शारी कि स्वायीनता की रक्षा की गयी जिन पर कोई अपराच (Crime) करने का अभियोग लगाया गया हो। यदि जिना नारंट के कोई मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाय तो उसे इस एक्ट के अनुसार शीम्र ही छुटकारा पाने का अधिकार है। यदि वह नारंट

पार्लिमेन्ट का जीवन काल-अगरम्भ में बहुत समय तक इस विषय का कोई नियम नहीं था कि पार्लिमेन्ट का खुनाव कितने समय वाद हो, जब जब बादशाहों को युद्ध आदि के लिए धन की ज़स्रत पड़ती, या कोई नवा कर लगाना होता था, तभी वे पार्लिमेन्ट का अधिवेशन करते थे। १६४१ में त्रवार्षिक क़ानून पास हुआ था। सन् १७१६ ई० में क़ानून बना कि पार्लिमेन्ट का खुनाव प्रति सातवें वर्ष हुआ करे। यह नियम सन् १६११ ई० तक रहा। उस वर्ष से प्रत्येक नयी पार्लिमेन्ट, का जीवन पांच वर्ष तक परिमित कर दिया गया है।

सुधार कानून—अठारहर्वी शताब्दी के लगभग पूर्ण माग तक, वादशाह और उसके मन्त्री होशियारी से लोगों को रिश्वते देकर तथा उजड़े हुए नगरों की ओर से चुने जाने वाले प्रनिनिधियों पर अपना दबाव डालकर, पार्लिमेन्ट में जैसे लोगों को चाहते थे, वैसों का बहुमत प्राप्त करने में, बहुत कुछ सफल होजाते थे। क्रमधः लोगों में राजनैतिक विषयों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसके परिणाम-स्वरूप सन् १८३२ ई० में पार्लिमेंट के चुनाव के सुधार का कानून या रिफामे विल (Reform Bill) पास हुआ। इसमें पार्लिमेंट का संगठन बहुत बदलगया। जिन उजड़े हुए नगरों की ओर से केवल उनके स्वामी अमीर लोग ही प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके

द्वारा किसी अपराय करने के अभियोग पर पकड़ा गया है तो साधारण अपराघ के मामले में वह ज़मानत पर छोड़ दिया जाता है। यदि अपराघ वड़ा हुआ तो उसके शीघ्र विचार किये जाने की व्यवस्था की जाती है।

. 🛨 खुपार्श्वदास गुप्तः

प्रतिनिधि छेना वन्द या कम करिंद्या गया। जो नये नये व्यापारी नगर वस गये थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अमीरों की शक्ति कम होकर, व्यापारियों के अधिकार वढ़ गये।

जनता का अधिकार पत्र—पूर्वोक सुघार कानृत पाल होजाने पर भी बहुत से आदमी असन्तुष्ट थे। व्यापारियों और दुकानदारों को मताधिकार प्राप्त होगया था, परन्तु मज्दूरों को प्रायः नहीं मिछा था। अतः छोगों में क्रमशः आन्दोछन होता रहा, और अन्ततः यहुत से आदमी जनता के अधिकार—पत्र या 'पीपल्ल चार्टर' (Peoples Charter) का समर्थन करने वाले होगये। इन्हें 'चार्टिस्ट' (Chartists) फहा जाता है। सन् १८४६ ई० में इन्होंने निम्न छिखित मांगे उपस्थित कीं:—

१—इक़ीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सब आदिमियों को मताधिकार हो।

२--निर्याचन के लिए राज्य को, वरावर वरावर के निर्वाचन-ज़िलों ( Electoral Districts ) में विभक्त कर दिया जाय।

३--- मत या ' बोट ' पर्चे डालका, अर्यात 'बेलट' द्वारा, लिये जांव ।

४--प्रत्येक झादमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उसके पास कुछ जायदाद हो या न हो।

५--पार्किमैन्ट के सदस्यों को तनख्ताह मिला करे।

सरकार ने उस समय तो इस आन्दोलन का दमन कर दिया, परन्तु उसे १८६७ में दूसरा सुधार कानून पास करके, नगरों में रहने वालों को मताधिकार देना पड़ा। पीछे सन् १८८४ ई० में तीसरा सुधार कानून पास करके श्रामों में भी मत देने वालों की संख्या वढ़ादी गयी। उपर्युक्त मांगों में से नं० ३ और ५ कानून वन खुकी हैं।

१९११ का पार्लिमेंट एक्ट; प्रतिनिधि समा की विजय-इंग्लैंड की राजनैतिक दलवन्दी का वर्णन अन्यन किया गया है। उनीसवीं शताब्दी में वहां प्रधानतया दो दल या पार्टियां ( Parties ) थीं, उदार और अनुदार। परन्तु सरदार सभा के अधिकतर सदस्य प्रायः असुदार होते हैं, इसिंछिए जब कभी प्रतिनिधि सभा में उदार दल वालों का बहुमत हुआ और उन्होंने सार्वजनिक हित का कोई नियम प्रचलित करना चाहा तो वह प्रायः सरदार सभा द्वारा रह कर दिया जाता। इस निरन्तर की हार ने उदार दल की सरदार सभा का विरोधी वना दिया। उन्हें बार वार यह अनुभव हुआ कि यह सभा हमारे मार्ग में कांटा स्वरूप है, इस यदि सर्वेषा दूर करना सम्भव न भी हो तो इसकी शक्ति तो भरसक कम की जानी ही चाहिये। सन् १९१० ई० में, प्रतिनिधि समा ने इस आशय का कारूनी मसविदा उपस्थित किया। सरदार सभा उसे पास करना नहीं चाहती थी। परन्तु जव उसे यह ज्ञात हुआ कि इस कासून को पास करने के लिए, वादशाह द्वारा ऐसे आद्मियों को काफ़ी संख्या में सरदार बनाकर, सरदार सभा

में प्रविष्ट किया जायगा, जो उस कानून का समर्थन करें, तो सरदार समा ने अपना विरोध हटा लिया, श्रीर वह मसविदा पास होगया। यह सन् १८११ई० का पार्लिमेंट एक्ट कहलाता है। इसकी मुख्य घारायें इस प्रकार हैं:—

9—किसी धन सम्बन्धी मसिवदे को, यदि प्रतिनिधि सभा स्वीकार करछे, तो चाहे सरदार सभा उसे स्वीकार करे, यान करे, राजा की सम्मति से वह कार्य में परिणत होजायगा।

२—यदि किसी सार्वजनिक या कानूनी मसविदे पर सरदार समा और प्रतिनिधि सभा में मत भेद हो तो वह मसविदा ज्यों का त्यों प्रतिनिधि सभा के अगले अधिवेशन में पेश होगा । प्रतिनिधि सभा के तीसरी बार उसे पास कर लेने पर, तथा दो वर्ष का समय व्यतीत होजाने पर, फिर सरदार समा से पृछने की आवश्यकता न रहेगी । बादशाह की स्वीकृति से वह कानून वन जायगा।

३-प्रतिनिधि सभा का नया चुनाव प्रति पांचवे वर्ष होगा !

इस क़ानून से सरकारी कोप तथा धन सम्बन्धी क़ानूनी मसिवदों पर प्रतिनिधि सभा का पूर्ण अधिकार होगया! सरकारी आय का घड़ा भाग सार्वजनिक करों से चस्छ होता है, अतः इस विषय में जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार होना ही चाहिये। उपर्युक्त क़ानून से इंगेंडंड की शासननीति के सम्बन्ध में भी प्रतिनिधि सभा का, सरदार सभा पर प्रभुत्व होगया। रहा बादशाह, उसकी स्वीकृति तो प्रत्येक विषय में अवदृष्य ही जाती है, परन्तु वह एक शिष्टाचार मात्र है। इस

प्रकार इंगर्लेंड का शासन वास्तव में प्रतिनिधि सभा के हाथ में होगया।

पाठकों को ज्ञात है कि किस प्रकार इस समा ने पहले कर-निर्धारण के अधिकार को प्राप्त करने की मंज़िल तय की। इसका स्वामाविक परिणाम यह हुआ कि इसे व्यवस्था पर नियन्त्रण करने की शक्ति मिल गयी। कुछ प्रयत्नों के वाद, आखीरी मंज़िल भी तय हो गयी, अब यह शासकों को भी नियन्त्रण करने वाली वन गयी है।

उपसहार—उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होगया कि अंगरेज़ जाति ने किस प्रकार निरन्तर दृढ़ता पूर्वक आन्दोलन करते रहकर, अपने राज्य को बहुत कुछ अनियन्त्रित राजतंत्र से, परिमित या वैध राजतंत्र में परिणत किया; यहां तक कि अव बाद्शाह प्रायः नाम मात्र का वाद्शाह है, और, सब शासन अधिकार मन्त्री मंडल को हैं जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संगठित प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि प्रजातंत्र के आदर्श को प्राप्त करने में अभी कुछ और भी सुधारों की आवश्यकता होगी, इंगलैंड में प्रजातंत्र का युग आरम्भ होगया है। यह युग कव से आरम्भ हुआ, वह तो नहीं वताया जा सकता, क्योंकि जैसा पहले कहा गया है, यहां शासन पद्धति का विकास क्रमशः, मंज़िल द्र मंज़िल हुआ है, तथापि मोटे हिसाव से ऐसा कहने में कोई ब्रुटि न होगी, कि यह युग उन्नीसवीं शताब्दी, तथा उसमें भी सन् १=३२ ई० से बारम्म हुआ। इससे स्पष्ट है कि यह युग अभी सी वर्ष का भी नहीं हुआ। इससे पहले भी जनता ने बहुत

से स्वत्व प्राप्त किये थे, पर उनसे अधिकतर धनवानों की शक्ति गढ़ी थी। गत सी वर्षों में साधारण जनता को शासन कार्य में विशेष स्थान मिलने लगा है। सन् १८११ ई० फे सुधार कानृत का इस में विशेष महत्व है। सम्मध है, कुल समय पश्चाद जनता का ही पूर्ण अधिकार हो जाय।

## इसकां परिच्छेद.

### राजनैतिक दलवन्दी

स्वतंत्र देशों में पुरानी पार्टियों को गिरा कर जो नयी पार्टियां उठती है, उन पर उत्सुकता-पूर्ण नेत्रों से टकटकी वांधी जाती है। उनमें जोश होता है, उत्साह होता है, और कार्य करने की घुन होती है।

#### '- सत्यवत सिद्धान्तालंकार।

प्राक्तथन—राजनैतिक दल या 'पार्टी' (Party) ऐसे मनुष्यों के समूह को कहते हैं, जिनके, तत्कालीन मुख्य राज-नैतिक प्रश्नों पर एक ही प्रकार के विचार हों, और जो राज काज में इन विचारों का प्रचार करने के लिए संगठित हुए हों। इंगलैंड में सरकार का कभी एक राजनैतिक दल के हाथ में होना, फिर उसके हाथ से निकल कर दूसरे दल के हाथ में चला जाना, वहां के शासन की एक महत्व-पूर्ण विशेषता है। इस परिच्लेद में हम यह वतलायेंगे कि इंगलेंड के शासन कार्य में दलवन्दी की प्रथा कैसे आरम्भ तथा विकसित हुई।

पहले बहुत समय तक इंग्लैंड में भिन्न भिन्न राजनेतिक दल नहीं थे। वास्तव में सोलहवीं शताव्ही तक
दलदन्दी के लिए अनुकूल स्थिति ही नहीं थी। जनता में
उस समय तक राजनेतिक जागृति नहीं हुई थी। वह बहुत
कुल अपने वादशाहों के अधीन थी। पालिमेंट के अधिवेशन
बहुत कम होते थे। उसके सदस्यों को ऐसा अवसर नहीं
मिलता था कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानलें और
किसी विषय पर अपना मत संगठित कर सकें। वादशाह
खास खास व्यक्तियों को ही मंत्री जुनता था, दूसरों को
सरकारी कार्य का बान या अनुमव बहुत कम होता था।
इस लिए मंत्रियों का वास्ताविक विरोध भी उस समय तक
नहीं होता था, जब तक कि पालिमेंट उनके विरुद्ध अपने
मिधकारों का उपयोग करने पर, पूरी तौर से कटिवद्ध
न हो जाय।

द्लबन्दी का सूत्रपात—श्गेलंड में राजनैतिक दलों की पहली झांकी स्टुअर्ट वंशी वादशाहों के समय में होती है। ये वादशाह अपने अधिकारों को ईश्वर-दत्त समझते थे। इसके विपरीत, पार्लिमेंट के वहुत से सदस्यों का मत था कि उन्हें वादशाह पर नियंत्रण करने का अधिकार है। इस मत- मेद के कारण इंगर्लंड में वडा गृह युद्ध (Civil War) हुआ। उसमें पार्लिमेंट की सेना की विजय हुई। वादशाह चार्ल्ड प्रथम के वच किये जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस समय से पार्लिमेंट में दो दल हो गये, एक राजा के समर्थक, दूसरे प्रजा पक्षीय।

कुछ वर्ष प्रजा पक्षीय छोगों का वोख्याला रहा। उनका नेता आिखर क्रामवेल देश-रक्षक की उपाधि से, प्रधान अधिकारी रहा। राज गद्दी खाली पढ़ी रही। परन्तु क्रामवेल की सृत्यु के वाद, यह वात दूर हो गयी। उसका पुत्र अयोग्य था। राजकीय पक्ष के लोगों का बहुमत हो गया। चाल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय राज गद्दी पर वेटा दिया गया।

'टोरी' और 'विग'—इस वादशाह का भाई ( जेम्ल हितीय ) पक्का रोमन केथिलक था, उसे गद्दी पर वैठने का अधिकार न रहे, इस आशय का कानूनी मसविदा पार्लिमेंट में उपस्थित किया जाने पर, पुनः दोनों दलों का परस्पर में विरोध हुआ। जेम्स हितीय के तरफदार 'टोरी' ( Tory ) और उसके विरोधी 'विग' ( Whig ) कहलाने लगे। संक्षेप में, शासन पद्धति के लिए 'टोरी' संरक्षणात्मक माब रखते थे और 'विग', सुधारक।

सरकार की वागडोर कभी एक दल के हाय में चली जाती, कभी दूसरे के में। पहले कहा जा चुका है कि अठारहवीं शताब्दी में दो वादशाह—जार्ज प्रथम, और जार्ज द्वितीय—अंगरेज़ी मापा न समझ सकने के कारण मंत्री मंडल के वाद विवाद में भाग नहीं ले सकते थे, इससे शासन अधिकार वहुत कुछ प्रधान मंत्री के हाथ में चला गया। यह मंत्री उस दल का नेता होता था, जिसके सदस्यों की पार्लिमेंट में अधिक संख्या हो। सर रावर्ट बालपोल पहला प्रधान मंत्री था।

जार्ज तृतीय के शासन काल में इंगलैण्ड के उन उपनिवेशों ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब अमरीका के संयुक्त राज्य कहते हैं। 'विग 'दल के सदस्यों की उनसे सहानुभूति थी, वे उनकी इस माग को स्वीकार करने के पक्ष में थे कि बिना उनकी रज़ामन्दी के उन पर कर नहीं लगाया जा सकता। परन्तु टोरी दल के अधिकाराक होने के कारण उक्त अमरी-कन उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमें अन्ततः उनकी विजय होने से 'टोरी 'दल का प्रभाव घट गया और सरकार की वागडोर 'विग 'दल के हाथ में चली गयी।

सन् १७८१ ई० में फ्रांस की राजकान्ति हुई। कुछ वर्ष वाद विश्ववादियों के अत्याचार हुए तो इंग्लैंण्ड में 'विग' दळ वालों का प्रभाव कम रह गया; और 'टोरी' दल ने ज़ोर पकड़ लिया; और, नैपोलियन के साथ युद्ध रहने तक 'टोरी' दल का ही प्रभुत्व रहा। युद्ध समाप्त होजाने पर लोगों के विचारों में कमशः परिवर्तन हुआ, तो पुनः 'विग' दल पदासद होगया; और उसके प्रयत्न से १८३२ ई० में पालिमैन्ट के निर्वाचन सम्बन्धी सुधार के लिए 'रिफ़ाम एक्ट' पास होगया, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है।

उदार और अनुदार दल-उन्नीसवी शताब्दी के

आरम्भ में 'विग' और ' टोरी ' दलों के नाम क्रमशः उदार या ' लिवरल' ( Liberal ) और अनुनार या ' कंज़वेंटिव' ( Conservative ) होगये। उदार चे लोग कहलाते हैं जो वर्तमान परिस्थिति से अंसतुष्ट तथा उसे सुवारने के इच्छुक हों। अनुदार वह कहलाते हैं जो वर्तमान स्थिति को वनाये रखना, और पराचीनता की रक्षा करना चाहते हों, और उसमें कोई परिवर्तन केवल उस दशा में ही करने के लिए सहमत हों, जब उन्हें स्पष्ट तथा पूरी तौर से यह प्रमाणित होजाय कि वह परिवर्तन बहुत आवश्यक तथा लामकारी है।

मज़दूर दल — उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में एक नये दल का जन्म हुआ, यह मज़दूर दल या ' ठेवर पार्टी' ( Labour Party ) कहलाता है। इसके सदस्य प्रायः मज़ दूर-संघों, सहकारी समितियों आदि के प्रतिनिधि होते हैं, तथा साम्यवादी ( Socialist ) नीति रखते हें। इनका एक प्रधान सिद्धान्त यह होता है कि सावजनिक हित को लक्ष्य में रखकर सरकार को चाहिये कि उद्योग धन्यों आदि का पूर्ण नियंत्रण करे। इनके 'चार्टिस्ट' (Chartist) आन्दों- छन का उल्लेख पहले किया जा चुका है। सन् १==५ ई० म प्रथम वार मजदूर दल के सदस्य पार्टिमेन्ट के निवांचन में चुने गये।

इसके विपरीत व्यक्तिवादी (Individualistics) यह चाहते हैं कि व्यक्तियों को आर्थिक या सामाजिक आदि विपयों में, जहां तक रांष्ट्र-हित में वाथा न हो, अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय।

आधुनिक स्थिति—आज कल इंगलैण्ड में तीन ही दल प्रधान हैं (१) उदार, (२) अनुदार, और (३) मज़दूर। गत योरपीय महायुद्ध के समय दलवन्दी तोड़ दी गयी थी, और मंत्री मंडल में सब दलों के नेता सम्मिलत थे। सन् १८२४ ई० में मज़दूर दल ने अपना मंत्री मंडल बनाया, परन्तु प्रतिनिधि सभा में इस दल के सदस्यों की संख्या यथेष्ठ नहीं थी, अतः ये उदार दल वालों की सहानुभूति से कार्य करते रहे। अन्ततः केवल नौ महिने में ही यह दल परास्त होगया, और शासन सूत्र अनुदार दल के हाथ में चला गया। अव (१९२६ में) नया सुनाव होने वाला है।

्रस्मरण रहे कि कोई सदस्य, अपने दल से सम्बन्ध त्याग कर, दूसरे दल में मिल सकता है। इस प्रकार विविध दलों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है।

दलवन्दी से हानि-लाभ-पराधीन देशों में समस्त विवेकशील सज्जनों का एक मात्र कर्तव्य यह होता है कि देश को पराधीनता-पाश से मुक्त करें। वहुधा लक्ष्य-प्राप्ति के उपायों के विषय में, मिन्न मिन्न कार्य-कर्ताओं के विचारों में कुछ भिन्नता होती हैं, परन्तु यदि यह मिन्नता दूर करके कुछ पारस्परिक समझौते से काम न लिया जाय तो उनका अभीष्ट सिद्ध होना—देश स्वतंत्र होना—ही कठिन है। इसलिए पराधीनता की दशा में दलवन्दियों का होना वहुत घातक होता है।

परन्तु, जब देश स्वाधीन हो, तो यदि उसकी उन्नति के छिए भिन्न भिन्न विचार वाले कार्य-कर्ता अपना पृथक पृथक संगठन करलें बौर राजयिक प्राप्त करने में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर तो राजनितिक दृष्टि से कोई हानि नहीं है, वरन् इससे लाम ही है, क्योंकि प्रत्येक दल अपने आपको जनता में और दलों की अपेक्षा अधिक प्रिय बनाने के लिए, देशोन्नित के कार्यों में अधिक अप्रसर तथा प्रयत्नशील होगा। हां, नागरिकों को वैयक्तिक अथवा विशुद्ध नेतिक दृष्टि से, स्वाधीन देशों में भी दलवन्दी नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। सदस्यों को अपने दल (पार्टी) की विजय के लिए वहे दाव पेंच का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उन्हें विषय-झान न होते हुए अथवा विषरीत सम्मित रखते हुए भी, उस और मत देने हों। सबे स्वराज्य में, इस प्रकार आसा और सदस्य मत देते हों। सबे स्वराज्य में, इस प्रकार आसा और सत्य का घात करने वाली, ऐसी वार्तों को सबैया त्याग देना चाहिये।

# रणारहकां परिच्छेद.

#### न्यायालय

लोगों के लिए कुछ स्वतंत्रता नहीं होती, यदि न्याय-शक्ति न्यवस्थापक तथा शासन शक्ति से पृथक् न रखी जाय। प्राक्तिथन-पहले बताया गया है कि प्रत्येक देश के राज्य कार्य के तीन माग किये जा सकते हैं, (१) व्यवस्था, (२) शासन और, (३) न्याय। इनमें से प्रथम दो का वर्णन हो चुका। इस परिच्छेद में न्यायालकों के विषय में आवश्यक वातें बतलायी जांयगी।

न्याय कार्य की विशेषतायें-ब्रिटिश संयुक्त राज्य के

१—ब्रिटिश संयुक्त राज्य में प्रत्येक बादमी को कानून का समान रूप से पालन करना होता है। वहां सभी अपराधों के लिए साधारण न्यायालय हैं, किसी अपराध के लिए विशेष नहीं। वादशाह के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके कामों के उत्तरदाता मन्त्री होते हैं। मन्त्रियों तथा शासकों के भी विरुद्ध सब मामले उन्हीं अदालतों में सुने जाते हैं, जिनमें दूसरे नागरिकों के विरुद्ध सुने जाते हैं, और, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता में अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी हस्तक्षेप करने वालों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। इसका विशेष रूप से, पहले उल्लेख हो चुका है।

२—न्यायाधीशों को, वादशाह, लाई चांसलर (एक मंत्री) की सिफ़ारिश से नियत करता है। वे अपने पद से उस समय तक पृथक् नहीं किये जा सकते, जब तक कि वे नेक-चलनी से अपना कार्य करते रहें, या जबतक पालिमेंट की दोनों सभायें वादशाह को उन्हें अपने पद से पृथक् करने की सिफ़ारिश न करें। यही कारण है कि इंग्लैंड में न्याय कार्य स्वतंत्रता, पूर्वक होता रहता है और उस पर शासकों का किसी प्रकार अनुचित प्रभाव नहीं पढ़ने पाता।

३—सव फ्रीजदारी मामलों और अधिकांश दीवानी मामलों का फ़ेसला 'जूरी' (Jury) के निर्णय के अनुसार किया जाता है। \* इससे मुक्दमें पर अच्छी तरह विचार होजाता है और अन्याय होने की सम्भावना वहुत ही कम रह जाती है।

### फ़ीजदारी सम्बन्धी न्याय की विशेषताचें-

१—इंगर्लेंड में किसी व्यक्ति पर फीजदारी का मुक्दमा तब तक नहीं चल सकता, जबतक उसके अपराध की जांच कोई अफ़सर अव्ली तरह न करले, और उसे उसके अभियुक्त होने की सम्मावना प्रतीत न हो।

२—अभियुक्त को दोषी प्रमाणित करने का सब मार अभियोग चलाने वाले पर रहता है।

३—अभियुक्त का विचार 'जूरी दिरारा होता है। यदि अभियुक्त को जूरी के किसी सदस्य के निस्पक्ष होने के

<sup>\*</sup> प्रत्येक मुक्दमे के आरम्म होने के समय, न्यायाघीरा ऐसे पांच या सात स्थानीय व्यक्तियों को चुन होता है जो उसके साय मुक्दमें का हाल मुनते हैं और अन्त में मुक्दमें की घटनाओं के सम्यन्य में सपनी राय देते हैं। न्यायाघीश को इनकी राय के आयार पर, कानून के अनुसार, मुक्दमें का फ़ैसला करना होता है।

सम्बन्ध में संदेह हो तो वह, कार्रवाई आरम्भ होने से पहले, आपित कर सकता है।

४—अभियुक्त का विचार खुळी अदालत में होता है, और उसके विरुद्ध जो गवाहियां ली जाती हैं, वे शपथ देकर ली जाती हैं।

प्—जूरी का निर्णय सन्तिम निर्णय होता है। प्रत्येक सपराध के दंड की सीमा क़ानून द्वारा निर्धारित की हुई है।

उपर्युक्त विशेषताओं के कारण, इंगहैण्ड में, फौजदारी मामलों में, अन्य देशों और विशेषतया भारतवर्ष की अपेक्षा, अधिक न्याय होता है।

न्याय की प्रधान अदालत—इग्लेण्ड की सब से बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कहते हैं। इस अदालत के दो भाग हैं:—(१) हाईकोर्ट (High Court) और (२) अपील-कोर्ट (Court of Appeal)।

हाईकोर्ट में दीवानी, फ़ीजदारी तथा अन्य प्रकार के सव मुकदमा पर विचार होता है। इसमें लगभग वीस न्यायाधीश रहते हैं। हाईकोर्ट नीचे की अदालतों के काम का निरीक्षण करता है तथा उनके किये हुए फ़ैसलों की अपील सुनता है।

अपील कोर्ट में नौ न्यायाधीश होते हैं। यह हाईकोर्ट के, तथा कुछ विशेष द्शाओं में नीचे की अदालतों के फैसलों की अपील सुनता है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अपील-कोर्ट के फैसले

की अपीछ सरदार सभा में होती है, इसके छिए अटार्नी-जनरछ की अनुमित छेनी आवश्यक होती है। ऐसी अपीछ के अवसर बहुत कम आते हैं।

ब्रिटिश उपनिवेशों, तथा भारतवंप की उंची अदालतों के फ़ैसलों की अपील, 'ब्रिवी कोंसिल' की न्याय समिति में होती है, इसका वर्णन पहले किया जाचुका है।

न्यायालय और पार्लिमेंट—इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व, हम यह और वतलाना चाहते हैं कि पार्लिमेन्ट के बनाये हुए कानूनों पर न्यायालयों का कहां तक अधिकार है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, किसी कानून का अर्थ लगाने में मत—भेद उपस्थित होजाने पर उसका निर्णय न्यायालय करता है, और वह निर्णय मान्य होता है। परन्तु इसके अतिरिक्त न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कानून के विषय में यह निश्चय करे कि वह उचित है, या अनुचित।

# बारहवां परिच्छेद.

## उत्तरी आयर्लैंड और निकटवर्ती द्वीपों का शासन

प्राक्कथन—पहले बताया जाचुका है कि सन् ११२०६० में उत्तरी आयलेंडको अपने आन्तरिक शासन प्रवन्ध के कुछ अधिकार दिये गये और इसके लिए एक पृथक पार्लिमेन्ट का सगठन किया गया जो ब्रिटिश पार्लिमेन्ट के निरीक्षण और नियंत्रण में कुछ निर्धारित विषयों के कानून बनाने लगी। इंगलिएड, बेटज, और स्काटलैंड में कोई ऐसा भू-भाग नहीं है, जिसे उत्तरी आयलेंण्ड की तरह इस प्रकार के शासन प्रवन्ध और कानून बनाने का अधिकार हो।

अव हम उत्तरी आयर्छेड के शासन के सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य वार्तों का वर्णन करते हैं।

गवर्नर और प्रबन्धकारिणी सभा—उत्तरी आयलेंड का प्रधान शासक गवर्नर कहलाता है, वह वादशाह का प्रतिनिधि होता है और धादशाह द्वारा ही नियुक्त होता है। वह प्रवन्धकारिणी सभा के परामर्श से उन शासन सम्बन्धी कार्यों को करता है, जो उत्तरी आयलेंण्ड को सोंपे गये हैं। प्रवन्धकारिणी सभा में छः मंत्री रहते हैं, जो अपने शासन कार्य के छिए प्रतिनिधि समा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

पार्लिमेंट—उत्तरी आयलेंड की पार्लिमेंट में दो समा्यें हैं :—(१) सिनेट और, (२) प्रतिनिधि समा । सिनेट में २६ सदस्य होते हैं, उनमें से दो 'पक्स-आफिशो' (Ex-officio) अर्थात् अपने पद के कारण सदस्य होते हैं। शेप चौथीस सदस्य निर्वाचित होते हैं; ये उत्तरी आयर्लिण्ड की प्रतिनिधि समा द्वारा, आठ वर्ष के लिए चुने जाते हैं; इनमें से वारह सदस्यों का निर्वाचन प्रति चोथे वर्ष होता है।

प्रतिनिधि समा में ५२ सदस्य होते हैं। उत्तरी आयलैंड की जनता को निर्वाचन अधिकार वैसा ही है, जैसा इंग्लैंड की जनता को है, परन्तु यहां सरदार (Lords) भी प्रतिनिधि सभा के सदस्य वनने के लिए उम्मेदवार हो सकते हैं। धन सम्बन्धी कानुनी मसविदों का विचार प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ हो सकता है, सीनेट को उक्त मसविदों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता।

यदि कोई कातूनी मसिवदा प्रतिनिधि समा में स्वीकृत होकर, सिनेट द्वारा अस्वीकृत होजाय तो प्रतिनिधि समा के दूसरे अधिवेधन में पुनः स्वीकृत होने पर वह पार्छिमेंट की दोनों समाओं के संयुक्त अधिवेधन में उपस्थित किया जाता है, और बहुमत के निर्णय के अनुसार, गवर्नर के स्वीकार कर तीने पर, कानून का रूप घारण कर छेता है।

कानून बनाने का अधिकार- उत्तरी आयटैंड की

पार्लिमेंट को निम्न लिखित विषयों के सम्बन्ध में कातून वनाने का अधिकार नहीं है :—

बादशाह, युद्ध, शान्ति तथा सन्धियां, नौ सेना, स्यक्त सेना, वायु सेना, सम्मान स्चक पद, राजद्रोह, विदेशी व्यापार. जहाज चलाना, समुद्र के तार (Sub-marine Cable), वे तार के तार, वायुयान यात्रा, मुद्रा-ढलाई और हुण्डी आदि, तोल और माप, व्यापार चिन्ह (Trade mark), आयात निर्यात कर, मादक द्रव्य कर, मुनाफे पर कर, आय कर, डाक विभाग, सेविंगस बैंक, सरकारी दस्तावेज़ों की राजस्टरी आदि।

यह पार्छिमेंट कोई ऐसा भी कानून नहीं बना सकती, जिससे धार्मिक विषय में हस्तक्षेप होता हो, या जिसके द्वारा किसी विशेष धर्म के अनुयाइकों से पक्षपात या सख्ती होती हो, या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था की जायदाद बिना मुआवजे के छी जाय।

न्याय कार्थ-उत्तरी आयर्छण्ड की सब से बड़ी अदालत के दो भाग हैं:—हाईकोर्ट और अपील-कोर्ट । अपील-कोर्ट के फैसले की अन्तिम अपील इंगलैंड की सरदार सभा में होती है। यदि किसी कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि उत्तरी आयर्लेंड की पालिमेण्ट को उसके बनाने का अधिकार है या नहीं, तो उसका अन्तिम निर्णय इंगलैंड की 'प्रिची कींसिल 'की न्याय समिति देती है।

खाड़ी के द्वीप-खाड़ी के द्वीप (Channel Islands)

इंगलेंड के निकट ही हैं। इनका शासन लेफ्टेनेंट गवनर द्वारा होता है, जो अपने कार्य के लिए इंगलेंड के युद्ध और स्वदेश विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां एक व्यवस्थापक सभा है, उसे कानून बनाने के परिमित अधिकार हैं। 'प्रियी कॉसिल ' के परामर्श से आज्ञा-पत्र निकाल कर, बादशाह भी इन द्वीपों के लिए आवश्यक कानून बना सकता है। व्यवस्थापक सभा के सदस्य निम्न लिखित व्यक्ति होते हैं:—

पक 'वेळिक' (Bailiff); यह सरकारी कर्मचारी होता है। जब व्यस्थापक सभा में किसी कानुती मसविदे के पक्ष और विपक्ष में समान मत हों, तो इस अपना मत देने का अधिकार होता है।

एक ' बटानी और सोलिसिटर जनरल' (Attorney & Soliciter General)।

यारह 'ज़ुरेट्स' (Jurets) वर्यात् अवैतनिक न्यायावीदा। ये निर्वाचित आजीवन सदस्य होते हैं।

वारह 'रेक्टर' (Rectors)। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके पास ७२० पींड से अधिक की जायदाद हो।

छच्चीस अन्य सदस्य जो प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं।

इस ज्यवस्थापक समा को टैक्स लगाने का अधिकार है, पर उसके लिए यादशाह और 'त्रिवी कोसिल' की स्वीकृति आवश्यक होती है। मानद्वीप—मान द्वीप (Isle of Man) भी इंगलैंड के बहुत निकट है। इसका प्रबन्ध एक लेफ्टेनैंट गवर्नर करता है, जो अपने कार्य के लिए, इंगलैंड के स्वदेश विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। आयात-निर्यात कर के नियंत्रण सम्बन्धी अधिकार इंगलैंण्ड की पार्लिमैन्ट को ही हैं।

यहां व्यवस्था कार्य के लिए दो समायें हैं. (१) व्यवस्था-पक परिषद (Legislative Council) और (२) व्यवस्थापक समा, जिसे 'हाउस आफ़-कीज़ ' ( House of Keys ) कहते हैं।

व्यवस्थापक परिषद् में बिशाप अर्थात् लाट पादरी, 'डीम्सटर्स ' ( Deemsters ), 'हाउस-आफ़-कीज़ ' से निर्वाचित चार सदस्य, और लेफ्टेनैंट गवर्नर से नामज़द किये हुए दो सदस्य होते हैं।

'हाउस आफ कीज़' में २४ सदस्य होते हैं। इस सभा के छिए स्त्रियां भी निर्वाचक और सदस्य हो सकती हैं।

# तेरहकां परिच्छेद

#### स्थानीय शासन

स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर निर्मर होती है।

— हो० टोकविंह.

प्राक्त श्रम — इस परिच्छेद में ब्रिटिश संशुक्त राज्य की स्थानीय संस्थाओं के संगठन और कार्य नादि का वर्णन किया जायगा। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे कार्य होंते हैं, जिन्हें केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार सुभीते से नहीं कर सकती, उन कार्यों को स्थानीय संस्थाओं द्वारा कराना जच्छा होता है। ये संस्थाय उन्हें स्थानीय परिस्थित तथा यावश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह सम्पादन कर सकती हैं। इन संस्थाओं में बोई या कमेटी महत्व-पूर्ण विषयों का निर्णय करती हैं। श्रीरेवार वातों को प्रयन्त करने के छिए भिन्न भिन्न उप-समितियों को विविध विषय सोंपे जाते हैं, ये उप-समितियां वोई या कमेटी के निर्शास मं अपना कर्तव्य पालन करती हैं। घोई, कमेटी तथा उप-समितियों के निर्णयों को अमल में लाने के लिए प्रत्येक स्थान में कुछ स्थायी कमंचारी रहते हैं।

स्यानीय संस्थायें-स्यानीय कार्यों के सुसम्पादन के

लिए ब्रिटिश संयुक्त राज्य के भिन्न भिन्न भागों, अर्थात इंगलेंग्ड, वेटज, स्काटलैंग्ड, और उत्तरी आयलैंड में से प्रत्येक कुछ काउंटियों में विभक्त है। कोई कोई बड़ा शहर अकेटा भी काउन्टी मान लिया गया है, उसे 'काउन्टी-बरो' कहते हैं। प्रत्येक काउन्टी में प्रवन्ध कार्य के लिए एक काउन्टी कोंसिल होती है। हरएक काउन्टी ग्राम-ज़िलों, नगर-ज़िलों तथा म्युनिसिपल बरों में विभक्त होती है। प्रत्येक नगर-ज़िले तथा प्राम-ज़िले में ज़िला-कोंसिल और, म्युनिसिपल-बरों में म्युनिसिपल कोंसिल हैं। ग्राम-ज़िले 'पेरिशों' (Parishes) में विभक्त हैं। ग्राम-ज़िले 'पेरिशों' (Parishes) में विभक्त हैं। पेरिशों में पेरिश-कोंसिल होती है।

काउन्टी काँसिल—काउन्टी काँसिल में समापति,
पल्डरमेन ' (Aldermen), और साधारण सदस्य
(Councillors) होते हैं। काउन्टी में प्रत्येक जिले से एक
या अधिक साधारण सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं।
पल्डरमेन साधारण सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिए चुने जाते
हैं, परन्तु आधे पेलडरमेनों का चुनाव तीसरे वर्ष होजाता है।
कुल पेलडरमेनों की संख्या साधारण सदस्यों की एक तिहाई
होती है, साधारण सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार
पर निर्भर है, और २८ से १४० तक होती है। सभापति
काँसिल द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन अधिकार उन सब
बालिग पुरुषों तथा स्त्रियों को है, जो निर्वाचन के समय
छः मास तक काउन्टी में रह चुके हों।

ः काउन्टी कोंसिल, ज़िला कोंसिलों के काम का निरीक्षण

करती है, और उनके जिस काम में उपेशा हो, उसका सम्पादन करती है। यह यही सहकों, और पुटों की मरमत करवाती है; किसानों को छोटे छोटे खेत दिलाने का प्रधन्य करती है; काउन्टी की पुलिस का नियन्त्रण करती है; माल-कर्तव्य और वच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन कराती है। यह काउन्टी में प्रारम्भिक शिक्षा की उत्तरदायी है, और उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है। यह अस्पतालों, सुधार-गृहों और पागल्लानों का प्रयन्व तथा निरीक्षण करती है; और नाचघर, थियेटरों, गायन गृह आदि का लाइसेंस भी देती है। यह निस्न लिखित विपयों के कानृन को अमल में लाती है:-पशुओं की छूत की बीमारी, नायक कृमि, जंगली पशु, तोल और माप, स्कोटक पदार्थ, निद्यों की गन्दगी आदि।

काउन्टी कौंसिल अपने कर्मचारियों को स्वयं नियत करती है। यह अपनी काउन्टी की सुन्यवस्था के लिए आवश्यक उपनियम बनाती है और उन्हें मंग करने वालों पर जुर्माना कर सकती है। यह एक निर्धारित सीमा तक कर भी लगा सकती है, इसके करों को 'काउन्टी रेट' कहते हैं। इसे कुछ आय भी जुर्माने से होजाती है। परन्तु आय का मुख्य साधन वह रक्तम है, जो इंगलैंड की सरकार द्वारा इसे खास खास कामों के लिए मिलती है। कौंसिल का हिसाय एक आय-व्यय-निरीक्षक द्वारा जांचा जाता है, जो स्वास्य मन्त्री द्वारा नियत होता है।

ज़िला कोंसिल—पत्पेक ज़िला कोंसिल के सदस्य

तीन साल के लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। जो सदस्य छः मास तक, विना किसी विशेष कारण, कौंसिल की मीटिंग में अनुपस्थित रहता है, उसकी जगह खाली होजाती है। समापित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। स्वास्य विभाग के इन्सपेक्टर कौंसिल की भीटिंग में, आमन्त्रित किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं।

ज़िला कोंसिल के मुख्य कार्य ये हैं:—यह ज़िले की गिल्यों, वाज़ारों और नालियों की सफ़ाई कराती है, सड़कों पर पानी लिड़कवाती है, मकानों का मैल और कुड़ा हरवाती है, स्वच्छ पानी का प्रवन्त्र करती है, हानिकर खाद्य पदायों को फिकवाती है। यह प्रधान सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कें बनवाती है तथा उनकी मरम्मत करवाती है। छूत की बीमारियों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यह गाड़ियों, सरायों, और मालु-गृह गाड़ि का लाइसेंस देती है। यह मेलों का प्रवन्त्र करती, तथा कारज़नों आदि का समय निर्धारित करती है।

नगर-ज़िला-फोंसिलों के विशेष अधिकार ये हैं:— ये स्नानागार, और कपड़े घोने के स्थानों का प्रवन्ध करती है। कहीं आग लगे तो उसे बुझाने के लिए पानी का प्रवन्ध करना, इनका आवश्यक कर्तव्य है। ये कुसाईखाने बनवाती हैं, तथा रिजस्टर में उनका उल्लेख करती हैं। ये ट्रामवे तथा छोटी लाइन की रेलें बनवाती और उन्हें चलाती हैं। ये पुस्तकालय, अजायबघर, सार्वजनिक उद्यान आदि भी बनवाती हैं। ज़िला-कोंसिलों की कुछ आमदनी फीस और जुर्माने से होजाती है, और उनकी रोप आय वह रक्षम है जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें काउन्टी कोंसिल द्वारा प्राप्त होती है। नगर-ज़िला-कोंसिलों को निर्धारित कर वस्तुल करने फा अधिकार है। ग्राम-ज़िला-कोंसिलों का खर्च उस फंड सं चलता है जो भिन्न भिन्न पेरिशों से वसुल किये हुए 'दरिद्र-रक्षा-कर' (Poor Rates) के एकन होने से यनता है।

म्युनिसिपल कौंसिल—म्युनिसिपल कौंसिलें उन पहें चढ़े शहरों में होती हैं जो काउन्टी कौंसिलों के अधिकार में नहीं हैं। इनमें मेयर (Mayor), पलडरमेन, और साधारण सदस्य होते हैं। साधारण सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं परन्तु तृतीयांश सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष, सितम्पर को पहलों तारील को होता है। म्युनिसिपल कौंसिलों के निवीचकों की योग्यता वहीं होती, हैं जो काउन्टी कौंसिलों के निवीचकों की।

'पेलंडरमेन' साधारण सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उनकी संख्या, साधारण सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई रहती है। ये छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर आधे पेलंडरमेनों का चुनाव प्रति नीसरे वर्ष होता है। मेयर, कीसिल द्वारा एक साल के लिए चुना जाना है; उसका अगले साल भी निर्वाचन हो सकता है। वह कीसिल का समापित होता है। वह 'म्युनिसिपल परी' की ओर से आतिष्य सरकार का कार्य करता है। वह कीसिल की सब कमेटियों का सदस्य,

बीर 'वरो' की न्यायाधीश समिति का समापति, होता है। यदि विना विशेष कारण के, मेयर दो मास तक, और 'ऐलडरमेन' या साधारण सदस्य छः मास तक, अपने 'बरो' से अनुपस्थित रहें, तो उनका स्थान खाली हो जाता है।

कों सिलें 'वरों' के लिए उपनियम वना सकती हैं। ये अपनी 'घरों' की जायदाद का प्रवन्ध करती हैं। जिन 'घरों' में दस हज़ार से अधिक जन संख्या है, वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये 'घरों' जानवरों की छूत सम्बन्धी धीमारियों, नाशक कृमियों, तोल माप, और खाद्य पदायों के विक्रय सम्बन्धी कानूनों को अमल में लाती हैं। बिन 'घरों' की जन संख्या बीस हज़ार से अधिक है, वे पुलिस का भी प्रवन्ध कर सकती हैं।

'बरों' की भाय के साधन ये हैं:-फ़ीस, जायदाद की आमदनी, विशेष कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार से प्राप्त धन; और 'बरों' के कर।

पेरिश काँसिल—पेरिश काँसिल में समापति, और पूर् में १५ तक सदस्य रहते हैं। ये तीन वर्ष के लिए, १५ अबेल को खुने जाते हैं। यदि बिना विशेष कारण, काँसिल का सदस्य, उसकी बैठक से, छः मास से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान काली हो जाता है। पेरिश काँसिल जन्म मृत्यु, तथा विवाह शादियाँ का लेखा रखती है, और किसानों को भूमि दिलाने का प्रवन्च करती है। यह निम्न लिखित कार्य भी कर सकती है:-गांव

में रोशनी; पहरा देना; और समयान, स्नानागार, आग बुझाने के पेंजिन, मनोरंजन स्थान आदि का प्रवन्च करना। 'द्रिष्ट्र र्झा-कर' से जो आय होती हैं, उसमें से प्रति पाँड छः पैस तक, पेरिय काँसिछ अपने छिए एचं कर सकती हैं। यदि कोई प्राम-जिला-काँसिल अपने कतंत्र्य में असाचवानी करे तो पेरिश काँसिल इस बात की शिकायत काउन्टी काँसिल से कर सकती हैं।

द्रिन्-रक्षा-नियम-समिति-ग्रीवों और अपाहिजों को सहायता पहुंचाने के लिए कुछ पेरिशों की यूनियन या समिति स्थापित की गर्थी हैं। 'वरो' में मी ऐसी समितियों की स्थापना हुई है। दरिष्ट्रं रक्षा नियम सम्बन्धी सब काम उक्त समिति की एक संस्था करती है, उसे संरक्षक वोर्ड (Board of Guardians) कहते हैं।

ग्राम-जिला में, इस संस्था के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं जो यूनियन की पैरिशों से जिला-कोंसिलों के लिए सहस्य चुने गये हैं। प्रामों के युनियनों में संरक्षक घोड़ के सदस्यों का चुनाव अलग होता है। इनमें लियों की संख्या प्रायः अधिक रहती है। प्रत्येक घोड़ अपने सभापति और उप सभा-पति का चुनाव स्वयं करता है, और, उमे दो अन्य सदस्यों के चुनने का भी अधिकार होता है। घोड़ तीन वर्ष के लिए चुना जाता है, परन्तु उसके तृतीयांश सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष होता है।

संरक्षक योई का प्रधान कार्य द्रिष्ट होगों की सहायता करना, अर्थात् उन्हें मोजन वस्त्र देना तथा चिकित्सा सम्पन्धी सहायता पहुंचाना और, मृतकों को गाड़ने का प्रवन्ध करना, है। यह दरिद्रों की आजीविका के छिए काम की सुव्यवस्था करता है; दरिद्रालयों ( Poor Houses ) और अपाहजलानों का प्रवन्ध करता है। बोर्ड की आय का मुख्य साधन दरिद्र - रक्षा-कर है, जिसे बोर्ड की एक खास कमेटी प्रति वर्ष नियत करती है।

लन्दन का स्थायी शासन—इंग्लैंग्ड की राजधानी लन्दन, स्थानीय शासन की हिंद से एक पृथक ही काउन्टी है। इसका स्थानीय शासन दो संस्थाओं द्वारा होता है:—

- (१) छन्दन कारपोरेशन, और
- 🦲 (२) छन्दन काउन्टी कौंसिल ।

लन्दन कारपोरेशन का कार्य क्षेत्र प्राचीन लन्दन शहर हैं और लन्दन काउन्टी कौंसिल का कार्य क्षेत्र है, उसके वाहर, नया बसा हुआ लन्दन शहर। लन्दन कारपोरेशन का कार्य लाई मेयर, पलडरमेन, और साधारण सदस्यों द्वारा होता है। लन्दन काउन्टी कौंसिल नवीन लन्दन शहर की समस्त (अष्टाईस) काउन्टी-कौंसिलों के ऊपर है। इसका सङ्गठन तथा अधिकार इंगलेण्ड की अन्य काउन्टी-कौंसिलों के समान होता है। इसे लन्दन कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं।

× × ×

एक प्रसिद्ध विद्वान के कथनामुसार इंग्हेण्ड की विविध प्रकार की स्वाधीनता का प्रधान कारण उसकी स्थानीय संस्थाओं की स्वतन्त्रता ही है।

### हितिय खंड

हैं विटिश साम्राज्य के अन्य भागों हैं हैं विटिश साम्राज्य के अन्य भागों हैं का शासन हैं हैं का शासन

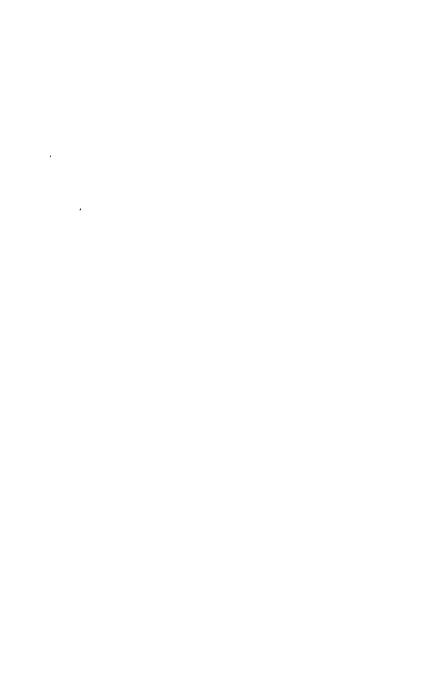

## पहला परिच्छेद

#### साधारण परिचय

प्राक्षथन-इस भू-मंडल में, समय समय पर अनेक साम्राज्य हुए हैं। अब भी कई साम्राज्य विद्यमान हैं। उनके विविध गुण दोर्पों का विवेचन न करके, हमें यहां केवल यही वक्तव्य है कि इस संमय जन संख्या और विस्तार के विचार से ब्रिटिश साम्राज्य सब से बढ़ा चढ़ा है। इसके सब भागों का कुछ क्षेत्रफछ १,३३,५५,४२६ वर्ग मीछ, और जन संख्या, सन् १९२१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार, ४४,१५,८३,००० है। यह क्षेत्रफड और जन संख्या, संसार सर के क्षेत्रफल और जन संख्या के चीर्याई, के लगभग है। हां, इस सम्बन्व में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इस साम्राज्य में इसके मातृ देश के अतिरिक्त जो विविध भू-भाग सम्मिलित है, वे सप इंग्लैंड के अवीन देश ही नहीं हैं; कई उपनिवेश स्वतंत्रता घीर समानता का भाव रखते हैं। मिश्र आदि फुछ देशों की अधीनता भी नाम मात्र की ही है। यदि इस प्रकार के भू-भागों का हिसाय अलग कर दिया जाय तो यह साम्राज्य वास्तव में बहुत बड़ा नहीं रहता। परन्तु आधुनिक राजनीतिझें के मत से ये माग प्रायः साम्राज्य के बन्तर्गत ही समझे जाते हैं।

बिटिश साम्राज्य निम्माण-अंगरेजों के साम्राज्य निम्माण में निम्न छिखित बातें सहायक हुई हैं :--

- (क) इंगलैंड की सौगोलिक स्थिति, जिसका वर्णन प्रथम खंड के आरम्भ में किया जा चुका है, इस कार्य के लिए अनुकूछ थी। देश छोटा तथा चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यथेष्ठ सुरक्षित भी था। पुनः चहां जीवन-निर्वाह की अनेक कठिनाइयों से विवश होकर, अंगरेज़ों को बाहर जाने आने तथा कठोरताओं को सहन करने की आदत डालनी पड़ी। इससे इन्हें उपनिवेश बसाने में उन्तेजना मिली।
- (ख) रंगलेंड की मध्यकालीन धार्मिक असहिष्णुता ने भी अंगरेज़ों को साम्राज्य निम्मीण में समुचित सहायता दी। जिन लोगों को धार्मिक अत्याचार न सह सकने के कारण स्वदेश में रहना कठिन होगया, वे जहाज़ों पर चढ़कर इधर उधर निकल पड़े और अनेक विपत्तियों को हड़ता पूर्वक सामना करके विविध भू-खंडों में पहुंच गये।
- (ग) अगरेज पाद्दियों का भी साम्राज्य निम्मीण में यथेष्ठ भाग है। अपने राज्य या देश-बन्धुओं की सहायता प्राप्त कर, ये अपने धर्म और अपनी सम्यता का प्रचार करने के लिए, दूर हैशों में गये। क्रमशाः इन्होंने उनके निवासियों को ईसाई बनाया। जब जब इन नये ईसाइयों तथा पुराने धर्म वालों का विरोध हुआ और अशान्ति मची तो इन्होंने उसके अत्युक्ति-पूर्ण सम्बाद भेजकर अपने देशवालों की, तथा अपने मतातु-

यायी अन्य देश वालों की यथेष्ठ सहानुभूति भात की, और अन्ततः सेनिक शक्ति का भदर्शन करने पर अंगरेज़ों ने तथे देश में कुछ न कुछ अधिकार पा लिया।#

- (घ) नेपोलियन ने यह कह कर अपनी, मनुष्य-स्वभाव को परखने की योग्यता का अद्भुत् परिचय दिया था कि अंगरेज़ जाति दुक्तानदारों की जाति है। अंगरेज़ों के व्यापार-कौशल ने भी इनके साम्राज्य की वृद्धि में विलक्षण योग दिया है। भारतवर्ष आदि अनेक देशों में पहले पहल व्यापार के नाते ही अंगरेज़ों ने अपने पर जमाये थे।
- (च) अंगरेज़ों की महाजनी प्रकृति भी साम्राज्य-विस्तार में सहायक हुई है। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्र-पति विख्सन का यह कथन यथार्थ है कि पूंजी की चार्छे विजय की चार्छे हैं। जिस निर्वेख देश ने अंगरेज़ों से रुपया उधार खिया, वह कालान्तर में इनका प्रभाव क्षेत्र यन गया, इन्हें वहां ज्यापार आदि की विशेष सुविधायें प्राप्त हो गर्थी। आत्म-रक्षा के लिए इन्होंने वहां अपनी सेना रखली, और क्रमशः एक एक मंज़िल तय करके, वहुचा ऋण की ज़मानत

<sup>\*</sup> श्री॰ डावटर बी॰ शिवराम ने अपनी पुम्तक (Comparative Colonial Policy) में लिखा है कि देवल मिशनरियों के ही कार्य से विदिश साम्राज्य में आस्ट्रेलिया, फिजी, दक्षिण और मध्य वाम्नीका, सीरालोयन, वर्मा और गायना आदि महत्व-पूर्ण उपनिवेशों में अपनी जड़ जमायी। इन तमाम मृ-भागों में व्यापारिक सम्बन्ध या राजनैतिक निगंत्रण होने से बहुत पहले मिशनरियों के अट्टे बन गये थे।

में देश का एक भाग गिरवी रखकर, इन्होंने सारे देश में अपनी प्रभुता स्थापित करली! कारिस, चीन, मिश्र आदि में कुछ कुछ इसी प्रकार ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ।

अस्तु, अगरेज़ विविध कारणों से बाहर गये, उन देशों की परिस्थिति देखी भाली। जहां जैसा मौका मिला, उससे लाम उठाया और साम्राज्य स्थापित किया। भिन्न भिन्न देशों का कुछ विशेष पेतिहासिक विचार आगे प्रसंगानुसार किया जायगा।

साम्राज्य में रहने वाली जातियां—मोटे तौर से साम्राज्य के भिन्न भिन्न भाग दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। एक श्रेणि में ने भाग हैं जिनमें स्वयं अंगरेज़ों की, या अन्य योरपीयन जातियों के आदमियों की, संख्या अथवा प्रभुता विद्योप है। इनमें शिक्षा, सभ्यता, विद्यान, नीतिज्ञता आदि की विद्योप उन्नति है। इन्हें स्वायत्त द्यासन के लगभग पूर्ण अधिकार हैं। दूसरी श्रेणी में वे भाग हैं जिनके निवासी गृर-योरपियन जातियों के हैं, जिनमें विविध प्रकार की उन्नति बहुत कम है, जो आधुनिक सभ्यता में पिछोड़ हुए माने जाते हैं, या जिनमें पारस्परिक मत भेद तथा संगठन का अभाव है। ये भाग परतंत्र है।

अब हम यह विचार करते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से इस साम्राज्य के कितने भाग हैं।

राजनैतिक भाग-विदिश साम्राज्य का संगठन वहुत

पेचीदा है। मोटे तौर से इसके (मातृ-देश के अतिरिक्त) निम्न छिखित राजनैतिक भाग किये जा सकते हैं:—

१—स्वाधीन राज्य। इस क्रेणी में आयरिश की स्टेट (Irish Free State) है।

२—स्वाचीन उपनिवेश । इनमें केनेड़ा दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूजींलंड और न्यूकाइंडलॅंड हैं।

३—मारतवर्ष । इसके एक माग (ब्रिटिश मारत) के कुछ प्रान्तों में अंशतः उत्तरदायी शासन पद्धति प्रवस्ति हैं, और दूसरे भाग अर्थात् देशी राज्य, एक प्रकार से मारत सरकार के ही रक्षित राज्य हैं।

४—उपिनवेश-विमाग के अधीन भू-भाग। इन्हें राजकीय उपिनवेश (Crown Colonies) भी कहते हैं। इनकी संख्या धहुत बढ़ी है। इनमें उत्तरदायी शासन आरम्भ नहीं किया गया है। उदाहरणवत्, जियराज्यर।

५—रिह्मत राज्य ( Protected States); इनमें प्रभुत्य तो अपने अपने राजा का है, परन्तु ब्रिटिश सरकार के पाहरी विषयों में, अथवा चाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के विषयों में, कुछ राजनैतिक अधिकार हैं। उदाहरणवत्, सुडान।

६--आदेश-युक्त राज्य (Mandatory States); ये राष्ट्र-संघ की ओर से, शासन प्रयन्य के छिए ब्रिटिश सरकार को दिये गये हैं, इनके शासन के वास्ते ब्रिटिश सरकार राष्ट्र-संघ के प्रति उत्तरदायी है। उदाहरणवत, मेसोपोटेमिया। ७—प्रभाव क्षेत्र (Spheres of Influence); यह देश स्वतंत्र हैं, परन्तु इन में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक हैं, और उसे कुछ राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त हैं। उदाहरणवत् भूटान।

८—मिश्र, तिन्वत, और नेपाछ। इनका ब्रिटिश सरकार से कुछ सम्बन्ध है; परन्तु ये उपर्युक्त किसी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं माने जा सकते।

अव अगले परिच्छेदों में हम क्रमशः यह वतायेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के इन भागों का शासन किस प्रकार होता है। इनके पृथक् पृथक् क्षेत्रफल, जन संख्या, आदि के कोष्ठक परिशिष्ठ में दिये गये हैं।

# हुसरा परिच्छेह

# आयरिश भी स्टेट।

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन भागों में आयरिश फी स्टेट का विशेष स्थान है, कारण कि और तो उपनिवेश ही हैं, केवल आयरिश फी स्टेट ही ऐसा है जो उपनिवेश नहीं है। इस परिच्लेद में इस राज्य की शासन पद्धति बतायी जायगी। पहिले इसका कुछ पेतिहासिक परिचय प्राप्त फर लेना उपयोगी होगा।

एतिहासिक परिचय-पुस्तक के प्रथम खंड में, उत्तरी सायर्क्षण्ड के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए यह बताया जा चुका है कि सन् १८०१ में आयलैंड और श्रेट ब्रिटेन का मेल हुआ था। परन्तु वहां के निवासी, विशेषतया उत्तरी आपलैंड की को छोड़कर उसके शेप भाग के रहने वाले अपनी स्वतंत्रना के इच्छुक, तथा उसके छिए प्रयत्नशील रहे। उन्नीसर्वी शताब्दी के अंतिम माग में उनके बान्दोलन ने विशेष महत्व प्राप्त किया। फलतः ब्रिटिश पार्लिमेंट में सायरिया होमकल विछ अर्थात् आर्यछैंड के स्वराज्य का मसीवदा उपस्थित किया गया। परन्तु वह स्वीकृत नहीं हुआ। कुछ समय वाद दुसरी वार भी वैसा मसीवदा रह होजाने पर आयर्छेड निवासी स्वतंत्रता के छिए तीव आन्दोछन करने छगे। बीसवी शताब्दी के आरम्म में 'सिनफ़ेन' बान्दोछन आरम्भ हुआ। इस दल के आद्भियों ने बढ़े घड़े कप सह फर भी स्वराज्य का प्रयत्न जारी रखा। अन्ततः १९१४ मे आयर्छंड के शासन का नया कानून पास होगया। परन्तु महायुद्ध के कारण वह अमल में आना स्थगित रहा। सन् १८२२ ई० से आयलैंड में दो पार्लिमेन्ट होगर्यी । उत्तरी मायलैंड की पार्लिमैन्ट तो ब्रिटिश पार्लिमैन्ट के ही अधीन रही। शेप आयर्डेण्ड, आयरिश फ्री स्टेट के नाम से, एक स्वतंत्र राज्य होगया । इसका और ब्रिटिश संयुक्त राज्य का शासन प्रचन्च पृथक् पृथक् होने लग गया । वय ब्रिटिश पार्लिमेन्ट में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं रहता; इसकी, डविलन शहर में, स्वतंत्र पार्लिमैन्ट है। इसे 'डेल आयरन ' कहते हैं। आयरिश की स्टेट की वर्तमान शासन पद्धति की रचना स्वयं इस राज्य के निवासियों ने, अपने लिए की है, और ब्रिटिश पार्लिमैन्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है।

इस राज्य की शासन पद्धति की विशेषतायें— आयरिश फी स्टेट की शासन पद्धति की दो विशेषतायें हैं:-

१—यह राज्य अपने शासन सम्बन्धी नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता जो सन् १९२१ ई० की सन्धि की शतों के विरुद्ध हो। \*

- २—इस राज्य को निम्न लिखित मुख्य अधिकार (Fundamental Rights) प्राप्त हैं:—
- (क) सरकार के सब अधिकार जनता से प्राप्त हैं और उनका उपयोग शासन पद्धति के नियमों के अनुसार ही किया जायगा।
- (स्त्र) राष्ट्र-भाषा आयरिश भाषा होगी, परन्तु अंगरेज़ी का भी सरकारी काम काज में उपयोग होगा।
- (ग) आयरिश नागरिकों को, प्रवन्धकारिणी समा की स्वीकृति बिना कोई उपाधि न दी जायगी।
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों के राजनैतिक अविकार समान होंगे।

क्ष इन शर्तों के अनुसार ही आयरिश मी स्टेट, इंगलैंग्ड से पृथक् हुआ है, और उसकी शासन प्रति निश्चित हुई हैं।

- (च) यदि कोई व्यक्ति कमी गिरफ्तार किया जाय तो उसे तथा उसके मित्रों को 'हेवियस कोरपस ऐक्ट' (Habeus Corpus Act) का अधिकार होगा, अर्थात् यह कि वे उस गिरफ्तारी का लिखित कारण पूछें और, यदि वह कारण संतोपप्रद न हो तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार दंड दिला सकें।
- (छ) किसी नागरिक के रहने के स्यान में कोई व्यक्ति, उसकी सम्मति या अनुमति के विना नहीं घुस सकता।
- (ज) प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होगी।
- (झ) प्रत्येक व्यक्ति को भाषण तथा छेखन सम्पन्धी स्वतंत्रता होगी; और, सबको विना शस्त्रों के एकत्र होने का अधिकार होगा।
- (ट) प्रारम्भिक शिक्षा निदशुल्क होगी।
- (ठ) राज्य की प्राकृतिक सम्पत्ति विदेशियों को नहीं दी जायगी।

पार्लिमेंट दो सभायें—आयरिश फी स्टेट की पार्लि-मण्ट की दो समायें हैं :—(१) सिनेट (Senate) और (२) चेस्वर-आफ़-हिण्टीज़ (Chamber of Deputies)। इस राज्य में सिनेट को लगमग वहीं स्थान प्राप्त है जो इंगलिण्ड की सरदार सभा को वहां की शासन पद्धति में है, परन्तु सिनेट के सदस्य चंशागत (पुश्तेनी) नहीं होते। कुल सदस्यों की संख्या ६० है। १५ सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। उम्मेद्वार वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने राष्ट्र को अपनी सेवा से सम्मानित किया हो या जो राष्ट्रीय जीवन के भिन्न भागों में कार्य करने वालों के प्रतिनिधि हों। उम्मेद्वारों की आयु कमसे कम ३५ वर्ष की होनी चाहिये उम्मेद्वार होने के पहले वे सिनेट द्वारा या 'चेम्बर-आफ़-डिप्टीज़' द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सिनेट में जितनी जगह खाली होती हैं, उतने ही व्यक्ति चेम्बर द्वारा उम्मेद्वारी के लिए मनोनीत किये जाते हैं और उसके दुगने व्यक्ति सिनेट द्वारा मनोनीत होते हैं। सिनेट के पुराने सदस्य भी उम्मेद्वार हो सकते हैं। तीस वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक आयरिश नागरिक सिनेट के सदस्यों के चुनाव के समय मत ( Vote ) दे सकता है। प्रत्येक निर्वाचक को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने स्थान सिनेट में खाली हों।

'चेम्बर-आफ़-डिप्टीज में लगभग डेइसी सदस्य होते हैं। इस सभा का चुनाव प्रति चौथे वर्ष होता है। चुनाव के समय उन सब आयरिश व्यक्तियों-पुरुषों तथा क्षियों-को मत देने का अधिकार है जिनकी आयु इक्षीस वर्ष की या इससे अधिक हो। जिनको मत देने का अधिकार होता है, वे उम्मेदवार भी हो सकते हैं।

पार्लिमेंट के अधिकार-धन सम्बन्धी कानूनी मसिवदों पर सिनेट को उतना ही अधिकार है, जितना इंग्लैंड में सरदार सभा को। ऐसा मसिवदा चेम्बर में स्वीकृत होकर सिनेट में जाता है, और वहां से संशोधन सिहत, इकीस दिन के भीतर चेम्बर में वापिस आजाता है। चेम्बर को अधिकार हैं कि वह उसे जिस क्रप में चाहे, स्वीकार करे। अन्य सार्वजनिक कानृनी मसिवदों को सिनेट अधिक से अधिक २७० दिन तक कानृन बनने से रोक सकती है, इसके वाद वह उसी क्रप में कानृन बनते हैं जिस क्रप में उन्हें चेम्बर ने स्वीकार किया हो।

पार्छिभेंट को अधिकार है कि शासन पद्धति सम्यन्यी नियमों में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन करे; इसमें यतं यह है कि कोई नवीन नियम सन् १९२१ ई० की सन्वि की शतों के विरुद्ध न हो। ऐसे परिवर्तित नियम पर, आठ वर्ष के बाद निवंचिकों का मत छिये जाने की व्यवस्था है। यहि निवंचिक उसे बहुमत से स्वीकार न करें तो वह रह। समझा जायगा।

जनता को क़ानून वनवाने का अधिकार—
यदि निर्वाचक ऐसा नियम वनवाना चाहें जो पार्लिमेंट ने न
वनाया हो तो कम से कम पचास हज़ार निर्वाचक उसके
लिए पार्लिमेंट को दरख्वास्त दे सकते हैं। यदि पार्लिमेंट उसे
स्वीकार न करें तो उस नियम पर सम्पूर्ण निर्वाचकों के मत
लिये जाते हैं। यदि निर्वाचक उसे बहुमत से स्वीकार करलें
सो वह क़ासून का कप धारण कर छेता है।

यदि पचास हज़ार निर्वाचकों की द्रख्यास्त आने पर पार्लिमेंट दो वर्ष तक उनके मसिविदे पर विचार न करे तो कम से कम ७५,००० निर्वाचकों के द्रख्यास्त देने पर या तो पार्लिमेंट को उसे पास करना होता है या उस पर सम्पूर्ण निर्वाचकों के मत लिए जाकर, उसके अनुसार काम होता है। गवर्नर जनरल और प्रवन्धकारिणी सभा-गवर्नर-जनरल इंगलैंड के वाद्शाह द्वारा नियुक्त होता है। उसे आयरिश फ्री स्टेट की शासन पद्धति में वहीं स्थान प्राप्त है, जो इंगलैंड के वाद्शाह को वहां की शासन पद्धति में है।

कुल मन्त्री १२ होते हैं, परन्तु प्रवन्धकारिणी सभा में पू से ७ तक मन्त्री रहते हैं। ये मन्त्री अपने शासन कार्य के लिए पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रवन्धकारिणी सभा का सभापित प्रधान मन्त्री होता है, वह गवर्तर—जनरल द्वारा न जुना जाकर चेम्बर द्वारा जुना जाता है। प्रधान-मंत्री अन्य मन्त्रियों को जुनता है, ये मन्त्री चेम्बर द्वारा स्वीकृत (Approved) होने चाहियें। मन्त्री पार्लिमेंट की पूरी आयु (चार वर्ष) तक रहते हैं।

आयिरिश फी स्टेट और बिटिश सरकार- ब्रिटिश साम्राज्य में, आयिरिश फी स्टेट का पद और अधिकार, स्वाधीन उपनिवेशों के समान हैं। इस लिए इस राज्य का ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध भी वही है, जो उन उपनिवेशों का है। (इसका विशेष वर्णन आगे किया जायगा)। स्मरण रहे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होते हुए भी, यहां के शासन विधान में जनता के प्रतिनिधियों के लिए शपथ का जो रूप है, वह धादशाह के प्रति मक्ति-सूचक न होकर सद्भाव-सूचक है। प्रतिनिधि आयिरिश फी स्टेट के विधान के प्रति सच्ची मिक्त और श्रद्धा रखने की शपथ खाते हैं।

# तिस्सरा परिच्छेद.

#### स्वाधीन उपनिवेशों का शासन

को शासन पद्धतियां समृद्धि और सीहार्द बढ़ाती है, और जो हमारे साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिए स्थायी रही हैं, ।प्रायः वही शासन पद्धतियां हैं जिनकी रचना स्वयं उन लोगों ने की, जिन्हें उनके अनुसार रहना था।

- सर जान साइमन

अङ्गरेज़ों के उपनिवेश संसार के भिन्न भिन्न भागों में हैं। सब उपनिवेशों में से केवल पांच स्वाधीन हैं:— (१) केनेला, (२) दक्षिण अफ्रोका का यूनियन, (३) आस्ट्रेलिया, (४) न्यूज़ी लेण्ड, बीर (५) न्यूज़ी जल्ड लेण्ड। इन उपनिवेशों का कुल क्षेत्र-फल लगमग ७५ लाख वर्ग भील, अर्थात् समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के आधे से अधिक है, और इनमें रहने वाले केवल योरियन जातियों के आदिमयों की संख्या देढ़ करोड़ से ऊपर है। अय हम इन उपनिवेशों में से एक एक की शासन पद्धति का वर्णन करते हैं।

(१)

#### केनेडा का शासन

ऐतिहासिक परिचय—योरिययन जातियों में सपसे

पहले यहां आकर वसने वाले फ्रांसीसी थे। अंग्ररेज यहां बहुत पीछे, सन् १७१३ ई० में आये। उस वर्ष फ्रांस और इंगलेण्ड की एक लम्बी लड़ाई खतम हुई और, फ्रांस ने अंगरेज़ों को केनेडा की कुछ भूमि तथा न्यूफाउन्डलेण्ड प्रदान किया। केनेडा का कुछ और माग इंगलेण्ड को, फ्रांस से, एक दूसरी लड़ाई की खुलह होने पर, मिछा।

केनेडा के उत्तर में अंगरेज़ों का बल अधिक या, और और दक्षिण भाग में फ्रांसीसियों की संख्या विशेष थी। ये व्यीपनिवेशिक वापस में छड़ते रहते थे। इस लिए ब्रिटिश सरकार ने सन् १८३९ ई० में लाई दरहम को वहां भेजा कि वह जांच करके बतलावें कि इन दोनों मागों का पारस्परिक मनोमालिन्य किस प्रकार दूर हो। लाई डरहम की रिपोर्ट केनेडा के राजनैतिक इतिहास में बड़े महत्व की है। केनेडा में उस समय जाति-गत विद्वेष वहुत अधिक या, अंगरेज़ और फ्रांसीसी बात वात में आपस में छड़ते झगड़ते थे; अविद्यांघकार छाया हुआ था; केनेडा वाळे उस समय अपने देश की रक्षा करने में भी असमर्थ थे। यह सब होते हुए भी छार्ड डरहम ने अपनी रिपोर्ट में उदारता भीर दूरदर्शिता पूर्वक, ज़ोरदार शब्दों में यह सिफ़ारिश की कि केनेडा को उत्तर-दायी शासन दिया जाय; उसके दोनों मागों को मिलाकर उनका शासन केनेडा की पार्छिमेंट के अधीन कर दिया जाय। इंगलैंड के कुछ राजनीतिज्ञ इससे सहमत न थे, वे द्मन नीति के पक्ष में थे, सब असंतोष और विद्रोह का उनकी दृष्टि से एक ही उपाय था, दमन और वल-प्रदर्शन द्वारा शिक्षा देना। परन्तु केनेडा के, और स्वयं इंगलैंड के,

सीभाग्य से उनकी कुछ न चछी; और इंगर्डेंड ने टार्ड़ डरहम की रिपोर्ट स्वीकार कर छी।

शासन पद्धिति—सन् १८६७ ई० में ब्रिटिश पार्टिमेंट में, 'ब्रिटिश उत्तरी अमरीका कानून 'पास होगया। इसमें उन प्रस्तावों को कानुनी कप दिया गया, जो क्यूबिक (केनेडा) में सुदीर्घ बाद विवाद और अन्ततः समझीत के फल-स्वरूप, स्वयं केनेडा वालों ने किये थे। पहले पुराना केनेडा (आन्टेरिया और क्यूबिक) नोवास्कोशिया तथा न्यूबंजिबक एक राज्य में मिले। पश्चात् सन् १८५१ ई० में ब्रिटिश कोलिम्या भी इसी संघ में सम्मिलत होगया। न्यूफाउंडलैंड इस संघ में सम्मिलित नहीं हुआ। केनेडा की शासन पद्धति १८६० के उक्त कानुन के अनुसार है।

पार्लिमेंट—केनेडा की पार्लिमेंट की दो समाय हैं:— (१) सिनेट और (२) प्रतिनिधि समा। सिनेट में १६ सदस्य होते हैं। ये केनेडा की सरकार की सिकारिश पर, इंगलेण्ड के बाद्याह द्वारा जन्म भर के लिए नामज़ट्ट किये जाते हैं; इसमें शर्त यह होती है कि उनकी आयु ३० वर्ष से अधिक की हो, वे विदेशी न हों, और उनमें सं १८ वर्ष की पास चार हज़ार डालर अधांत लगभग पारह हजार रुपये की जायदाद हो।

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या २३५ होती है। इस सभा की बायु चार वर्ष होती हैं और इसके सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक वालिए खी पुरुष को मत देने का अधिकार है। धन सम्बन्धी कासूनी मसविदे प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ हो सकते हैं।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी समा—यहां का गवर्नर-जनरल इंगलैण्ड के बादशाह द्वारा नियत होता है। वह सब कार्य प्रवन्धकारिणी सभा की सलाह से करता है। इस समा में १८ मंत्री होते हैं जो अपने शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

प्रान्तीय शासन-केनेडा के नी प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक गवर्नर रहता है जो इस राज्य के गवर्नर-जनरल द्वारा, प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से, नियुक्त किया जाता है। सात प्रान्तों में एक एक, और दो में दो दो व्यस्थापक सभायें हैं। प्रान्तीय मंत्रीदल अपने शासन कार्य के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। प्रान्तीय सरकार उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं जो उसे केनेडा की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हों।

इस शासन पद्धति की विशेषतायें—केनेडा की शासनपद्धति में निम्न छिखित विशेषतायें हैं:—

१—केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा स्वीकृत कानूनी मसविदों को रद्द कर सकती है।

२—केनेडा की पार्छिमेन्ट शासन व्यवस्था सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकती, यह परिवर्तन इंग्छेण्ड की पार्छिमेन्ट ही कर सकती है। ३—वड़ी वड़ी अदालतों के न्यायाधीय नियत करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है।

थ—प्रान्तों के गर्वतर, गर्वतर-जनरल द्वारा, प्रयन्ध-कारिणी सभा की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं।

(२)

### दक्षिण अफ्रीका के यृनियन का शासन

ऐतिहासिक परिचय—सन् १६५० ई० में, अफीका के दक्षिण में, उत्तम-आशा अंतरीप (Cape of Good Hope) के निकट, उच लोगों की एक वस्ती बनी थी। सन् १७६५ ई० में इस पर अंगरेज़ों का अधिकार होगया। उच लोग कमशः अफीका के भीतरी हिस्सों में नये लपनिवेश बसाते गये। ये उच लोग बोअर (Boers) कहलाते हैं। इनकी नथी जगहों में और विशेष कर उरवन में अंगरेज़ आ बसे, और अन्ततः १८४६ ई० में नेटाल अंगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया। तय अधिकांश वोशर लोगों, ने पीछे हट कर आरेन्ज फो स्टेट और ट्रांसवाल के प्रजा तंत्र राज्य स्थापित किये, परन्तु इंगलैंड उन पर अधिकार करने का प्रयत्न करता रहा। अन्ततः ये दोनों राज्य फमशः १८४८ और १६०२ में अंगरेज़ों के अधीन होगये।

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के चारों उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। सन् १६०६ ई० में आरेन्ज फ्री स्टेट तथा ट्रांसवाल को स्वराज्य प्राप्त होगया, और तीन वर्ष वाद सन् १९०९ में अन्तरीप उपनिवेश (Cape Colony) नेटाल तथा उक्त दोनों राज्यों का मिलाकर एक सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया। इसका नाम दक्षिण अफ्रीका का युनियन (Union) हुआ।

शासन पद्धित—इस यूनियन की शासन पद्धित सन् १६०६ ई० के दक्षिण-अफ्रीका-कृत्त्व के अनुसार है। यह शासन पद्धित दक्षिण अफ्रीका वालों के वाद विवाद और तर्क वितर्क से ही निश्चित हुई थी। ब्रिटिश पार्लिमेंट ने इसमें कुछ परिवर्तन किये विना ही, इसे स्वीकार कर लिया था।

पार्लिमेंट—इस राज्य की पार्लिमेंट में दो समाय हैं(१) सिनेट और (२) प्रतिनिधि समा। सिनेट में ४०
सदस्य हैं, इनमें में गवर्नर—जनरल द्वारा नामज़द होते हैं और
होष ३२ सदस्य प्रतिनिधि समा द्वारा निर्वाचित होते हैं।
सिनेट की आयु १० वर्ष की होती है। योरियन ब्रिटिश प्रजा
के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। उम्मेदवार की आयु
कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिये और उसके पास कम से
कम पू०० पौंड की जायदाद होनी चाहिये।

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या १३४ होती है। इस सभा की आयु पांच वर्ष की होती है। प्रत्येक सदस्य को राजभक्ति की शपथ छेनी पड़ती है। प्रत्येक वाछिग़ पुरुष तथा स्त्री को मत देने का अधिकार होता है।

दक्षिण अफ्रीका के अन्य माग इस यूनियन के अन्वर्गत नहीं हैं।

- धन सम्बन्धी कानृनी मसिबेदे प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ होते हैं, सीनेट उन में परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि प्रतिनिधि सभा में कोई कानृनी मसिबेदा हो बार स्वीकृत होजाय और सीनेट उसे अस्वीकार करदे तो गर्वतर- जनरल उसे दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पेश करेगा और इसके निर्णय के अनुसार कानृन वनेगा।

गवर्नर-जनरल और प्रवन्धकारिणी समा—यहां का गवर्नर-जनरल इंग्लैंड के वाद्याह हारा नियुक्त होता है। वह सब कार्य प्रवन्धकारिणी समा की सलाह से करता है। इस समा में दस मंत्री होते हैं। मंत्री दल शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उच्चरदायी होता है।

प्रान्तीय शासन—यूनियन में चार प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक एक शासक ( Administrator ) तथा स्यवस्थापक सभा होती है। शासक गवर्नर-जनरल द्धारा नियुक्त होता है। व्यवस्थापक सभाओं की आयु तीन तीन वर्ष की होती है। प्रान्तीय प्रवन्वकारिणी सभा में चार चार मंत्री होते हैं जो अपने शासन कार्य के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(३)

### आरंद्रेलिया का शासन

एंतिहासिक परिचय--आस्ट्रेलिया के उत्तरी तट फी

स्रोज १६०६ में, सबसे प्रथम डच लोगों ने की थी। इस शताब्दी के अन्त में अंगरेज़ भी वहां गये। परन्तु सबने यही स्चित किया कि भूमि वंजर है, और मूल निवासी झगड़ालू हैं। अतः बहुत समय तक खोज का काम बन्द रहा। इस बीच में डच लोगों का सामुद्रिक प्रभुत्व जाता रहा। अन्त में केण्टेन कुक नामक अंगरेज १७६ में वहां पूर्वी तट की ओर पहुंचा। उसने खबर दी कि यहां की भूमि बहुत उपजाऊ तथा बसाने योग्य है।

: असन् १७८३ ई० में, अमरीका के संयुक्त राज्य कहे जाने वाले भू-भाग ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् होगये थे। इस घटना से अंगरेज़ों का ध्यान आस्ट्रेलिया की ओर विशेष हुए से आकर्षित हुआ। वात यह थी कि अव तक केदी या निर्वासित ं अंगरेज अमरीका मेज दिये जाते थे, पर अव वहां के छोगों ने उन्हें छेना अस्वीकार कर दिया। ये कैदी या निर्वासित व्यक्ति प्रायः वे लोग होते थे जो अपने स्वतंत्र धार्मिक या राजनैतिक विचारों के कारण अपराधी समके जाते थे। इन्हें रखने के छिए ब्रिटिश सरकार अब ऐसी भूमि चाहती थी, , जो पेसी उपजाऊ हो जहां इन्हें खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में फिटनाई न हो, तथा जो इतनी दूर हो कि ये वहां से जल्दी इंगलैंड न आ सकें। ये दोनों बातें आस्ट्रेलिया में पूरी हो सकती थीं। अतः सन् १७८८ ई० में उक्त अपराधियों का जहाज यहां भेज दिया गया। इन्होंने इसे अपना देश समझा और ये उसकी उन्नति में लग गये। पीछे इनके आन्दोलन से, १८४० में इंग्लैंड ने यहां अन्य अपराधियों को भेजना वन्द

कर दिया। इस समय के छगमग, यहां स्रोने की खाने मिछ जाने से देशोद्यति में बड़ी उत्तेजना हुई।

शासन पद्धति—क्षमयः बास्ट्रेडिया के बौपनिवेशिकों ने उत्तरदायी शासन की मांग पेश की बौर उसके डिए बान्दों छन किया। पहले सन् १८५१ ई० में न्यू साउय वेहस, विक्टों रिया, दक्षिण बास्ट्रेडिया, बौर टसमानिया ने, जो, मुसंगठित होगये थे, मिडकर अपनी शासन पद्धति का मसविदा तैयार किया। बिटिश पार्डिमेंट को इसे स्वीकार करना पड़ा। पिछे १८५२ में कीन्सर्डेड को, और १८६० में पश्चिमी बास्ट्रेडिया को उत्तरदायी शासन दिया गया। पहछे ये उपनिवेश बापस में सीमा बादि के डिए बाद विवाद कर बेटते थे। अन्त में इन सबने एक संघ बना डिया और उसकी शासन पद्धति सन १६०० ई० में पार्डिमेंट से स्वीइत कराडी। उत्तर वर्ष के कानून के बातुसार हीं यहां शासन होता है।

पार्लिमेंट—यहां की पार्लिमेंट में दो समाये हैं:—(१) सिनेट बीर, (२) प्रतिनिधि समा। सीनेट में वास्ट्रेटिया की सव (छः) रियासतों में से प्रत्येक के छः छः, इस प्रकार कुछ छत्तीस सदस्य होते हैं, जो छः वर्ष के टिए चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त के आधे सदस्यों का नया चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है। उम्मेदवार वही व्यक्ति होता है, जो वाद्याह की प्रजा, और वाटिग हो।

प्रतिनिधि समा में लगभग ७५ सदस्य होते हैं। इस

उपनिवेश में मूल निवासियों (Natives) की छोड़कर शेष सब वालिग स्त्री पुरुषों को मत देने का अधिकार है।

यदि प्रतिनिधि समा किसी कानूनी मसिवदे को दो वार स्वीकार करले और सीनेट उसे अस्वीकार करे तो गवर्नर-जनरल दोनों सभाओं को भंग कर सकता है। यदि नुग्ने निर्वाचन के बाद फिर भी प्रतिनिधि समा उस मसिवदे को स्वीकार करें और सीनेट अस्वीकार, तो दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होता है, और उसके निर्णय के अनुसार काम होता है। यदि शासन पद्धति सम्यन्धी किसी कानूनी मसिवदे को कोई सभा दो वार स्वीकार करदे और दूसरी सभा उसे अस्वीकार करे तो गवर्नर-जनरल उस मसिवदे के सम्बन्ध में निर्वाचकों का मत ले सकता है। और, यदि बहुमत उसके पक्ष में हो तो वह कानून वन जाता है।

गवर्तर-जनरल और प्रवन्धकारिणी सभा—यहां का गवर्नर-जनरल इंगलैण्ड के वादशाह द्वारा नियुक्त होता है और प्रवन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है। प्रवन्धकारिणी सभा में नौ मन्त्री होते हैं, जो अपने शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

प्रान्तीय शासन-इस राज्य में छः प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त में वादशाह द्वारा नियुक्त एक एक गवर्नर रहता है को गवर्नर-जनरल के अधीन नहीं होता। प्रत्येक प्रान्त में दो व्यवस्थापक सभायें हैं, जिन्हें अपने अपने प्रान्त के लिए कानून बनाने तथा कर निर्धारित करने का अधिकार है। मताधिकार प्रत्येक वालिए स्त्री पुरुष को होता है। इस शासन पद्धति की विशेषतायें-यहां की शासन पद्धति की मुख्य मुख्य विशेषतायें निम्न छिखित हैं :-

१—पार्छिमेंद की दोनों सभाओं के निर्वाचन के छिए प्रत्येक वाछिए पुरुष स्त्री को मताधिकार हैं।

२-प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, वे आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं होते।

३—केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे कानृन द्वारा दिये गये हैं, शेप सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं।

४—प्रयत्यकारिणी सभा पूर्णतः प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी है।

५—शासन पद्धति यहां की पार्टिमेंट के यहुमत से, अथवा प्रतिनिधि सभा के अत्यधिक यहुमत से, सुगमता पूर्वक यहटी जा सकती है।

(8)

### न्युजीलैंड का शासन

इस उपनिवेश का पता सन् १७६९ ई० में केप्टेन कुफ ने इताया। इसके दो भाग हैं उन्तरी छीप, तथा दक्षिणी छीप। सन् १८३० ई० में यहां औपनिवेशिक अच्छी संख्या में आगये।
ये उत्तरी द्वीप में बस गये। १८३८ में फ्रांस वालों ने इस भूमि
पर अधिकार करना चाहा, पर अंगरेज़ों ने बाज़ी मारली।
डीक तरह बस जाने पर, औपनिवेशिकों ने स्वभावतः स्वायत्तशासन की मांग उपस्थित की। १८५८ में ब्रिटिश सरकार के
सहमत होजाने पर, अगले वर्ष यहां पार्लिमेंट स्थापित होगई।

न्यूज़ीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। आस्ट्रेन लिया की भूमि से बहुत फ़ासले पर स्थित होने के कारण, इस उपनिवेश ने उसके संघ में सिम्मिलत होना पसन्द नहीं किया और अपनी शासन पद्धति पृथक् तथा स्वतंत्र रखी।

पार्लिमेंट—यहां की पार्लिमेंट में दो सभाये हैं:-(१) व्यवस्थापक परिषद और (२) व्यवस्थापक सभा।
व्यवस्थापक परिषद में ४३ सदस्य हैं; तीन माओरी जाति के
सदस्य गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं, रोष चालीस
प्रति सातवें वर्ष निर्वाचित होते हैं। उम्मेदवार बनने के लिए
किसी जायदाद का रखना भावश्यक नहीं है।

व्यवस्थापक सभा में ५० सदस्य होते हैं, जो सर्व साधारण द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनमें से चार माओरी सदस्य होते हैं। श्चियां भी सदस्य हो सकती हैं।

गवर्नर-जनरल और प्रवन्धकारिणी समा— यहां का गवर्नर-जनरल वादशाह द्वारा नियुक्त होता है, और प्रवत्यकारिणी समा की सलाह से काम करता है। प्रवन्य- कारिणी सभा में १२ मन्त्री होते हैं जो अपने शासन कार्य के छिप व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरहायी होते हैं।

जव पार्टिमेंट की दोनों समाओं में किसी कानूनी मसिवदे के सम्बन्ध में मत-भेद होता है, तो दोनों समायों का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है।

(4)

### न्यूफाउंडलैंड का शासन

इस उपनिवेश का ऐतिहासिक परिचय केनेडा के प्रसंग में दे दिया गया है। यह केनेडा के संघ में समिनित होने में सहमत नहीं हुआ। यह एक पृथक् और स्वतंत्र उपनिवेश है।

पार्लिमेंट--यहां पार्लिमेन्ट में दो समाये हैं:(१) व्यवस्थापक परिपद और (२) व्यवस्थापक समा। व्यवस्थापक परिपद में २४ से शिवक सदस्य नहीं होते, उनकी
नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। व्यवस्थापक समा में ३६
सदस्य होते हैं, जो सर्व साधारण द्वारा चार वर्ष के लिए चुने
जाते हैं। मताधिकार सब वालिए पुरुषों को है, परन्तु शिवयों
को नहीं है।

गवर्तर और प्रवन्धकारिणी सभा—यहां का गवर्नर वाद्शाह द्वारा नियुक्त होता है और प्रयन्वकारिणी समा की. सलाह से काम करता है। प्रयन्त्रकारिणी समा में नी मंत्री होते हैं, जो अपने शासन कार्य के छिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

× × × ×

उत्तरदायी शासन पद्धति—त्रिटिश साम्राज्य के स्वतंत्र मागों की शासन पद्धति का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। भिन्न भिन्न मागों की शासन पद्धतियों में कुछ कुछ वातों में भेद भी है, तथापि समानतायें अधिक हैं। मुख्य मुख्य समानतायें निम्न छिखित हैं—

- (क) प्रत्येक भाग में दो दो व्यवस्थापक समायें हैं, सीनेट और प्रतिनिधि। सभा धन सम्बन्धी कानूनी मस्विदों के विषय में प्राया पूर्णाधिकार प्रतिनिधि सभा को ही होता है। भंत्री मंडल भी इसी सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
- (ख) प्रत्येक भाग में उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचित है, उसकी मुख्य मुख्य वातें ये हैं—
- (१) प्रधान शासक के नाम से शासन सम्बन्धी सब कार्य किये जाते हैं। वह व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं होता, इस लिए वह उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। इसे गवर्नर-जनरल, या गवर्नर कहते हैं।
- (२) उसके कार्य मंत्रियों के परामशे से, और उन्हों के उत्तरदायित्व पर होते हैं। मंत्री नाम मात्र से उसके द्वारा, परन्तु वास्तव में प्रजा-प्रतिनिधियों द्वारा, सावारणतः व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों में से, जुने जाते हैं।

- (३) इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित मंत्रियों द्वारां, देश का वास्तविक शासन करनेवाछे होते हैं।
- (४) जब प्रतिनिधि सभा का इन मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहता, ये (यदि व्यवस्थापक मण्डल को वर्ज़स्त न करें) त्यागपत्र दे देते हैं और उनके स्थान पर नये मन्त्री चुने जाते हैं।
- (५) इस प्रकार प्रवन्धक और व्यवस्थापक शक्ति उस द्छ के हाथ में होती है, जिसका प्रतिनिधि समा में बहुमत हो।
- (६) ब्यवस्थापक मण्डल और मंत्री मण्डल अपनी विवाद-प्रस्त वातों को, न्याय विभाग के सन्मुख रखे विना ही, तय कर लेते हैं।

× × × ×

संयुक्त शासन पद्धति—भिन्न मिन्न भागों के शासन सम्यन्त्री अविकारों के विचार से केनेडा और आस्ट्रेलिया में जो शासन पद्धति प्रचलित है उसे संयुक्त (Tedral) शासन पद्धति कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के यूनियन की शासन पद्धति के भी कुछ छक्षण इसी से मिलते हैं। इस शासन पद्धति वाले राज्य में शासन सत्ता एक केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं होती, चरन केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में विमक्त होती है। ज्यापार, युद्ध, सिका आदि जिन वार्तों का सम्यन्य समस्त राज्य से हो, उनके सम्यन्य में नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय ज्यवस्थापक सभा को होता है तथा उनको अमल में लाने का काम केन्द्रीय सरकार करती है। प्रान्तीय सरकारें अपने अपने प्रान्त सम्बन्धी विषयों, उदाहरणवत धर्म, शिक्षा, उद्योग धन्त्रों, आदि के सम्बन्ध में स्वाधीन रहती हैं। \*

# × × × × × × × × • स्वाधीन उपानिवेशों का ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध

विटिश साम्राज्य के स्वाघीन उपनिवेशों (तथा अन्य भागों) का विटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे, इस विषय का, समय समय पर, साम्राज्य परिषद् में विचार होता है। उसके अन्तिम ( अर्थात् १६२६ के ) अधिवेशन में सर्व सम्मति से यह स्वीकृत हुआ है कि साम्राज्य में ग्रेट ब्रिटेन

\* इसके विपरीत, एकात्मक (Unitary) शासन प्रवृति वाले राज्यों में सब शासन सत्ता केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है। यदि वह उचित समझे तो वह अपने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे सकती है। केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने बढ़ाने, एवं उनकी संख्या या सीमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार होता है। प्रेट ब्रिटेन आदि देशों में यह प्रवृति प्रचलित है।

इंगलेंड का प्रधान मंत्री, ब्रिटिश मंत्री मंडल के कुछ सदस्य, स्वतंत्र भागों के मंत्री, साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की ओर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश-मंत्री, और भारतवर्ष की ओर से भारत-मंत्री होते हैं। इंगलेंड का प्रधान मंत्री इस परिषद कासमापित होताहै। परिषद के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामर्श के रूप में होते हैं, वे विरुद्ध मत रखने वालों पर वाष्य नहीं होते। तथा साम्राज्य के स्वतंत्र भागों का स्यान समान है। आन्त-रिक अथवा विदेशी विपयों में कोई दूसरे के अवीन नहीं है। चाद्याह के प्रति राजभक्ति रखते हुए, सब एक सम्मेलन 'सूत्र में वधे हैं, और ब्रिटिश कामनवैल्थ (Commonwealth) के सदस्यों की हैसियत से स्वतंत्रता-पूर्वक सम्वन्यित है।

साम्राज्य का प्रत्येक स्वतंत्र भाग अय स्वयं अपने भाग्य का निम्मीता है; किसी भाग पर दुसरे भाग का द्याय नहीं है। प्रत्येक भाग अय यह स्वयं निश्चय करता है कि दुसरे भागों से वह कहां तक सहयोग करे। जल सेना पदाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन की सहायता न करके, अपनी जल सेना अलग अलग वनाकर, वे अपनी स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष परिचय देने लगे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे, परन्तु इदता-पूर्वक उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता धढ़ाते जा रहे हैं। दक्षिण अफीका में तो षहुत से आदमी, अपने राज्य का ग्रंडा भी अलग रकता चाहते हैं।

गवर्नर-जनरल का स्थान-यह कहा जा सकता है कि इंगलेंड में वादशाह एक-सत्ता ग्रन्य पूजनीय प्रतिमा की भांति होता है। अब साम्राज्य के स्वतंत्र भागों में गवर्नर-जनरल का (न्यूकांडडलेंड में गवर्नर का) वही स्थान है जो बादशाह का इंगलेंड की शासन स्यवस्था में हैं। गवर्नर-जनरल वादशाह का प्रतिनिधि है, न कि ब्रिटिश सरकार या उसके किसी अंग का। अब ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य के अन्य स्वतंत्र मागों की सरकारों में जो पत्र-स्यवहार होता है वह प्रधान मन्त्रियों द्वारा होता है, न कि गवर्नर-जनरल

द्वारा। गवर्नर-जनरल को मुख्य मुख्य सरकारी कागृजों की कापी भेज दी जाती है, उसे प्रवन्धकारिणी समा के निश्चयों की स्वना उसी प्रकार दी जाती है, जिस प्रकार इंगलैंड के बादशाह को वहां के मन्त्री मंडल के निश्चयों की।

वादशाह के, कानूनी मसविदों सम्बन्धी अधिकार-व्यव वादशाह, साम्राज्य के किसी स्वतन्त्र भाग की पार्लिमेंट से स्वीकृत कानुनी मसविदे को केवल वहां के ही प्रधान-मन्त्री की सलाह से रद कर सकता है, न कि ब्रिटिश सरकार के प्रधान मन्त्री की सलाह से।

यदि किसी स्वतन्त्र भाग की पार्छिमेंट कोई ऐसा कानूनी मसविदा स्वीकार करना चाहे जिससे साम्राज्य के दूसरे स्वतन्त्र भाग की हानि हो तो उक्त दोनों भागों के प्रधान-मन्त्री परस्पर में परामशं कर छंगे। ब्रिटिश सरकार को वीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

वैदेशिक नीति-साम्राज्य के प्रत्येक स्वाधीन भाग को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य देश से किसी विषय की सिन्ध का पत्र-ज्यवहार कर सके, और ऐसा करते समय साम्राज्य के जिस जिस स्वाधीन भाग से उसका सम्बन्ध हो, उसे भी स्चित करदे । यदि कोई मत-भेद न हो, तो बाद्शाह के नाम से, उक्त दोनों भागों की ओर से, सन्धि हो जायगी। उस सिन्ध का सम्बन्ध उन्हीं भागों से होगा, जिनकी ओर से वह हुई है। इस प्रकार, यदि ब्रिटिश सरकार कोई सिन्ध करे तो वह सिन्ध साम्राज्य के किसी स्वाधीन भाग पर उस

समय तक छागू न होगी, जवतक कि उस भाग की सरकार भी उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे।

साम्राज्य परिपद में यह निश्चय हुआ है कि वैदेशिक नीति का अधिकांश उत्तरदायित्व अभी कुछ समय तक विदिश सरकार पर रहना चाहिये। परन्तु यह ध्यान रखा जायगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का कोई स्वाधीन भाग अपनी सरकार की स्वीकृति के बिना, किसी वन्धन (Obligation) को मानने के छिए बाध्य न होगा। दो उपनिवेशों ने यह स्पष्ट कप से कह दिया है कि यद्यपि हमने गत योरपीय महायुद्ध में इंगलैण्ड की सहायता की है, हम भविष्य में उस समय तक पेसा कदायि नहीं करेंगे, जवतक पहले से ही हमारा युद्ध के विषय में परामर्श न ले छिया जायगा, और हम उससे सहमत न हो जांयगे।

स्वाधीन उपनिवेश विदेशी राज्यों में अपने स्वतंत्र राजदूत (Ambassadors) रख सकते हैं। उदाहरणवत केनेडा का अपना राजदूत वाशिंगटन (अमरीका के संयुक्त राज्य) में रहता है। ये अपनी स्वतन्त्र हैं सियत से ही राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वैदेशिक विपयों में भी ये उपनिवेश प्रायः पूर्ण स्वतन्त्र हैं।

# चौथा परिच्छेद

### भारतवर्ष का शासन

" अगरेज़ लोग भारतवर्ष में क्यों आये ? स्पष्टतया अपने लाम के लिए। वे भारतवर्ष में क्यों डटे हैं ? फिर भी वही उत्तर होगा—अपने लाम के लिए। वे कोई ऋषि तो हैं नहीं! वे तमारो या मन वहलाव के के लिए तो भारत पर शासन नहीं कर रहे हैं। उनकी चतुर पैनी दृष्टि तो सदा लाभ पर है। और, अधिक लाभ के लिए तो शासन अपना, अथवा अपने कृष्णे में होना, आवश्यक है। — चर्नाई होटन.

ऐतिहासिक परिचय—यहां अंगरेज व्यापार करने आये थे, समय ने उन्हें शासक बना दिया। सन् १६०० ई० में महाराणी ऐछिजेवेथ से सनद छेकर २१५ व्यापारियों ने ईस्ट इंडया कम्पनी, बनायी और भारतवर्ष के समुद्र तट पर व्यापार करने छगे। कम्पनी समय समय पर इंगछैण्ड के शासकों से आर पीछे पाछिमेन्ट से सनद बद्छवाती थी। इसका प्रवन्ध २४ डाइरेक्टरों की समा तथा पक गवर्नर द्वारा होता था। धीरे धीरे मुगळ साम्राज्य की श्लीणता व निस्तेजता तथा अन्य देशी व्यापारी समितिमों के मय के कारण, इसे अपनी आतमरहा की खिता हुई और यह सेना का प्रवन्ध करने छगी।

अंगरेज़ों ने यहां समुद्र के खुछे द्वार से प्रवेश किया। इस छिए इन्हें आरम्भ में भारतवर्ष की किसी देशी शक्ति से सामना न करना पड़ा। जो सहधर्मी हार्छेड पहले रपेन की शत्रता में इनका सहायक था, उसी से प्रथम मुटमें हुई। डच लोगों के परास्त होते होते फांस भी मैदान में आ उतरा। सतरहवीं शताब्दी के मध्य से कोई डेढ़ सी वर्प से अधिक; समुद्री हुकूमत के लिए इंग्लैण्ड और फ्रांस में बड़ा विकट मुकावला रहा । दक्षिण मारत का आधिपत्य पहले फांसीसियों के हाय जाता दीखा, परन्तु अन्त में अंगरेज़ों की ही सफलता रही । इस वीच में सन् १७५७ व १७६४ ई० में हासी व यक्सर की छड़ाइयां हुई । पहली विजय से कम्पनी के हिस्से में वंगाल, विहार, उड़ीसा आया और दूसरी से उसे इलाहावाद, कड़ा व वनारस मिछे। इसी प्रकार राजनीति की फई एफ कूट चालों से, मरहठों की संघशक्ति टूटने पर, महाराष्ट्र तथा दिल्ली आगरे का प्रान्त कम्पनी के हाथ आया, और मैसूर के सुल्तान हैदर व टीपू के परास्त होने पर वर्तमान मद्रास प्रान्त की नींव पढ़ी। पश्चात् चीर-केसरी रणजीत की मृत्यु पर सन् १८४५-४६ ईं॰ तथा १=४=-४२ ईं० के दो सिख युद्धों के षाद पंजाय करपनी के सीमान्तर्गत हुआ । वारिस न होने अधवा कुप्रवन्ध के आधार पर छाडं डल्हीज़ी ने अवध, नागपुर, सितारा, झांसी आदि कई देशी रियासतें कम्पनी के राज्य में मिला हीं। इस तरह वर्तमान अंगरेज़ी मारत का वृहदंश सन् १८५७ तक कम्पनी के हस्तगत हुआ । समरण रहे कि इस कार्य में देशी शक्तियों के सहयोग से ही सफलता मिली है।

ं ज्यों ज्यों कम्पनी का कार्य क्षेत्र पड़ता गया उसका प्रयन्व धिधिळ होता गया। आर्थिक दशा खराय होने से उसे ब्रिटिश सरकार से ऋण छेना पड़ा। सन् १७०३ ई० में सनद देते हुए पार्छिमेन्ट ने कम्पनी के अधिकारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आरम्भ किया, और उसका प्रवन्ध सुधारने के विचार से 'रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 'पास किया। सन् १७८७ ई० में कम्पनी के काम की निगरानी करने के लिए " वोई आफ कन्ट्रोल " नामक संस्था बनाई गई। १७९३ में इसके संगठन में परिवर्तन किया गया। प्रति बीसवें वर्ष कम्पनी के कारोबार तथा शासन व्यवस्था की जांच होती थी। आवश्यक सुधार किया जाता था, तब सनद बदली जाती थी।

सन् १८१३ ई० के ऐक्ट से कम्पनी का भारत से व्यापार-एकाधिपत्य छीन लिया गया। १८५३ में यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय राज्य का वास्तविक अधिकार ब्रिटिश सरकार को है, परन्तु जब तक पार्लिमेंट स्वयं उसका शासन करना न चाहे तब तक कम्पनी सम्राट के नाम से राज करे। पीछे सन् १८५७ ई० के विद्रोह के पश्चात् भारतीय शासन प्रगट कप से ब्रिटिश पार्लिमेन्ट के अधीन होगया।

नेपाल, भूटान को, तथा फ्रांसीसी और पुर्तगीज राज्य के अधीन सागों को छोड़कर, समस्त भारतवर्ष व्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है, और उसके धन सम्पत्ति और वैभव को बढ़ाने में प्रधान सहायक है। व्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत भारत के दो भाग हैं:—(१) ब्रिटिश मारतवर्ष और (२) मारतवर्ष की देशी रियासते। अब हम इनकी शासन पद्धति की मुख्य मुख्य वार्तों का उल्लेख करते हैं \*।

<sup>\*</sup> भारतवर्ष की शासन पद्धति का सिवस्तर विवेचन भी॰ देला जी की 'भारतीय शासन' (छटा संस्करण) में किया गया है। इसका एक सरल संस्करण 'सरल भारतीय शासन' के नाम से प्रकाशित हो चुका है।

(१)

### ब्रिटिश भारत

ब्रिटिश भारतवर्ष की शासन पड़ित में समय समग जर

#### सूचना

सन् १६२४ ई० के विधान से, भारतवर्ष की शासन पद्धित में कई परिवर्तन हुए हैं। यहां की वर्तमान शासन प्रणाली का वर्णन हमारी 'भारतीय शासन' के सातवें श्रीर 'सरल भारतीय शासन' के दूसरे संस्करण में किया गया है।
—लेखक

विरुद्धं घोषित करके, इसका यहिष्कार कर दिया।

केन्द्रीय सरकार—ईगेंडड का वादशाह भारतवर्ष का सम्राट कहलाता है, उसकी ओर से जो प्रधान अधिकारी यहां काम करता है, उसे गवर्नर-जनरल कहते हैं, ( वह देशी रियासर्तों का वायसराय है)। उसे वादशाह अपने प्रधान मत्री की सिफारिश से नियत करता है। वह अपने पद पर प्रायः पांच वर्ष रहता है। उसकी प्रवन्धकारिणी सभा को भारत सरकार कहते हैं। इसमें उसके तथा कमांडरन चीफ के, अतिरिक्त, भिन्न भिन्न विभागों के छः सदस्य होते हैं, जिनमें प्रायः तीन हिन्दुस्थानी होते हैं। सभा का सभापति गत्रनेर-जनरल होता है। उसे अधिकार है कि यदि उसकी समझ में सभा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो तो वह अपनी सम्मति-अनुकूल कार्य कर सकता है।

मारत सरकार को ब्रिटिश भारत के शासन तथा सैनिक प्रवन्ध के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है, पर भारत मंत्री की इच्छा के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर सकती। भारत मंत्री इंगलैंड में रहता है, वह पार्लिमेंट का सदस्य होता है, और उसके प्रति ही भारतीय शासन के लिए उत्तरदाता रहता है। उसे सहायता या परामर्श देने के लिए एक समा 'इंडया कौंसिल' होती है। इसमें आठ से वारह तक सदस्य होते हैं, जिनमें प्राय: तीन हिन्दुस्थानी होते हैं।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल—विछ्छे सुधारों से भारतीय व्यवस्थापक मंडल के दो भाग हैं:— (१) राज्य परिषद या कौंसिल-आफ-स्टेट; और (२) भारतीय व्य-वस्थापक सभा अर्थात् लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली। राज्य परिषद का नया संगठन प्रायः पांच साल में होताहै, इसमें ६० सदस्य होते हैं, ३३ निर्वाचित और २७ नामजद। व्यवस्थापक सभा का नया संगठन प्रायः तीन वर्ष में होताहै। इस सभा में सदस्यों की संख्या १४० निश्चित की गयी है, जिनमें से १०० निर्वाचित हों। प्रायः दोनों सभाओं से स्वीकृत होने पर ही कोई मसविदा पास हुआ समझा जाता है। इनके प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहीं होते। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह दोनों सभाओं के पास किये हुए कानूनी मसविदे को भी अस्वीकार करदे।

प्रान्तीय सरकार— व्रिटिश भारत में १५ प्रान्त हैं; नी बड़े, और छः छोटे। छोटे प्रान्तों का शासन चीफ़ कमिश्तर करते हैं, जो गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त और भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह प्रान्तों के शासन सम्यन्त्वी विषय दो भागों में विभक्त है, रक्षित और हस्तान्तरित। रिक्षत विषयों के प्रयन्त्व करने का अधिकार गर्यनर और उसकी प्रयन्त्वकारिणी सभा को होता है, हस्तान्तरित विषयों का प्रयन्त्व गर्वनर मंत्रियों के परामर्श में करता है। गर्वनरीं की नियुक्ति इंगलेंड के वादशाह द्वारा होती है। ये कुछ दशाओं में अपनी प्रयन्त्वकारिणी सभा तथा मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं। मंत्री व्यवस्थापक परिपदों के प्रति उत्तरदायों होते हैं, जो इनका चेतन घटा सकती हैं।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपट्टें—पत्येक बढ़े प्रान्त में एक एक व्ययस्थापक परिपद है। प्रायः किसी परिपद में २० फ़ी सदी से अधिक सदस्य सरकारी, और ७० फ़ी सदी

से कम सदस्य निवाचित, नहीं होते । वर्तमान संगठन इस प्रकार है:—

| सदस्य     | मद्रास | बस्यक् | वङ्गाल | नंयुक्तप्राम्त | पक्षाव | बिहार,<br>उड़ीमा | मध्यप्रान्त<br>बरार | आसाम | धमि े |
|-----------|--------|--------|--------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|-------|
| निर्वाचित | 90     | ન્દ્રફ | 19,3   | 900            | ৬ \$   | ७६               | ५४                  | . 36 | 96    |
| नामज़द    | . २९   | . 24   | २६     | २३             | ्र २२  | . २७             | 95                  | 9.8  | र३    |
| योग       | १२७    | 199    | १३९    | ं <b>१ ५३</b>  | ९३     | 903              | , 60                | 43   | 9 0 9 |

परिषदों की आयु सावारणतः तीन वर्ष की होती है। प्रत्येक गवर्नर को अधिकार रहता है कि अपने प्रान्त की परिषद् के किसी स्वीकृत प्रस्ताव को अस्वीकार करदे।

सरकारी आय व्यय—विटिश भारत का लगभग सवा दो सी करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष करों द्वारा वस्त्र किया जाकर, प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। छोटे प्रान्तों के लिए केन्द्रीय सरकार ही खर्च करती है। केन्द्रीय सरकार, तथा प्रान्तीय सरकार बहुत सी महों के लिए अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती है, कुछ थोड़ी सी महों के लिए भारतीय व्यवस्थापक मंडल और प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों को मत देने का अधिकार है, परन्तु गवर्नर-जनरल तथा गवर्नर आवश्यक समझने पर उनके मत की अवहेळना कर सकते हैं।

भारतवर्ष का राजनैतिक ध्येय—मारतवर्ष की भावी शासन पद्धति के सम्बन्ध में, भिन्न भिन्न राजनीतिशों में, दो प्रकार के मत हैं; एक पूर्ण स्वतंत्रता के पत्न में है, दूमरा स्वाधीन उपनिवेशों की शासन पद्धति का बादशे रखता है। सन् १६२० हैं। में, यहां सर्व दल समोलन में स्वाधीन मागों के ढंग की शासन पद्धति की योजना स्वीकृत की गयी है। भारतीय राष्ट्र समा (कांब्रेस) ने यह बस्ताव पास किया है कि यदि १६२६ के बन्त तक ब्रिटिश पालिमेंट ने उपयुक्त योजना स्वीकार न की तो वह बहिन्सात्मक बसहयोग बान्दोलन करेगी। देखना है कि क्या ब्रिटिश राजनितिज्ञ भारतीय जनता की मनोवृत्ति समझकर, तद्वुसार कार्य करेंगे।

(२)

### भारतवर्ष की देशी रियासतें

भारतवर्ष की छोटी वड़ी सब देशी रियामतों की भंदया छ: मी के लगभग है। मोटे हिमाब से इनकी तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में हैदराबाद, मेसूर, पड़ौदा, कश्मीर, सिक्स और खालियर की वड़ी बड़ी या ऊंचे दर्ज की पृथक् पृयक् रियामतें हैं। इनका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक में उसका एक रेज़ीडेंन्ट नामक पदाधिकारी रहता है। दूसरी श्रेणी में उन रियासतों के समूह हैं जो पास पास स्थित हैं। प्रत्येक समूह एजन्सी कहलाता है और उसमें ब्रिटिश भारत के गवर्नर-जनरल का एक 'एजन्ट' रहता है। ये एजन्सियां राजपूताना एजन्सी, मध्य भारत एजन्सी, बिलोचिस्तान एजन्सी, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एजन्सी हैं। तीसरी श्रेणी में बहुत सी छोटो छोटी रियासते हैं, जो ब्रिटिश भारत के प्रान्तों या ज़िलों के बीच में स्थित हैं। ये प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। इनमें से कुल में पृथक् पृथक् 'पोलिटिकल अफसर' रहते हैं, शेष की देख भाल का काम ब्रिटिश भारत के ज़िलाधीशों के ही सुपुर्द है। इस श्रेणी की कुल महत्व वाली रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध होता जा रहा है।

मारत सरकार और ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धजिस नरेश को भारत सरकार, अयोग्य या असमयं समझे,
उसे वह भारत मंत्रों की सम्मित से, गद्दी से उतार सकती है।
जब तक सरकार किसी नरेश के व्यवहार से संतुष्ट रहे वह
उसके राज्य की रक्षा करती है। देशी नरेशों को भारत
सरकार की आज्ञा बिना एक दूसरे से, या किसी विदेशी
राज्य से, राजनैतिक पत्र ज्यवहार करने की अनुमित नहीं
रहती। इन्हें प्राचीन संधियों के अनुसार एक सीमा तक
अपने राज्य के आन्तरिक शासन प्रवन्ध की स्वतंत्रता होती
है। परन्तु ब्रिटिश सरकार 'शान्ति और सुज्यवस्था' के
लिए, जैसा चाहे, हस्तक्षेप कर सकती है।

🚧 वर्तमान अवस्था में कुछ नरेश भारतवर्ष के वायसराय

(गवर्नर-जनरह) को 'मेरे दोस्त' हिखते हैं, ब्रिटेन को अपना 'मित्र राष्ट्र' समझते हैं, तथा अपने राज्य में कुछ मनमाना शासन कर सकते हैं, तथापि कार्य व्यवहार में वे यथेष्र स्वतंत्र नहीं कहे जा सकते। यहचा इन्हें अपनी सन्तान की शिक्षा और विवाह आदि व्यक्तिगत कार्यों में भी भारत सरकार का 'परामर्श 'मानने को वाध्य होना पड़ता है।

भविष्य में देशी रियासतों का ब्रिटिश सरकार से प्या सम्बन्ध रहे, तथा उनका ब्रिटिश भारत से आर्थिक व्यवहार कैसा हो, इसका विचार करने के लिए पिछले दिनों एक कमेटी नियुक्त हुई है, जिसके तीनों सदस्य अंगरेज हैं। नरेशों ने अपने अधिकारों की रहा, तथा ब्रिटिश भारत में सहयोग, के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करके कमेटी को दी है। कमेटी की रिपोर्ट अमो प्रकाशित नहीं हुई है।

जांच कमीशन-यदि दो या अधिक रियासतों में, किसी रियासत और प्रान्तीय सरकार में, या किसी रियासन बौर मारत सरकार में कोई मत-भेड़ उपस्थित हो, एवं जब कोई रियासत भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के बादेश से बसंतुष्ट हो, तो वायमराय एक जांच कभीशन नियुक्त कर सकता है। अगर वायसराय इस कमीदान के बावेदन को स्वीकार न कर सके, तो यह उस मामले को केसले के लिए भारत मंत्री के पास मेज देगा।

यदि कभी किसी रियासत के शासक को या उसके

उत्तराधिकारी को,राजगद्दी से,अथवा कुछ अधिकार से,वंचित करना हो, तो भी जांच कमीशन नियत किया जा सकता है।

नरेन्द्र मंडल-सन् १६२१ ई० से वड़ी बड़ी रियासतों की एक नरेन्द्र मंडल ('चेम्बर आफ़ विसेज़') नामक समिति वनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष रियासत से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सव रियासतों पर पहता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत, और देशी रियासतों से हो, उन पर इस संस्था की सम्मति मांगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है, उसकी अनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान का कार्य करता है। मंडल का अधिवेशन प्रायः साल में एक वार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद होता है। मंडल के नियम, वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर, बनाता है। नरेन्द्र मंडल प्रति वर्ष एक छोटी सी स्थायी समिति वनाता है, जिससे वायसराय, या भारत सरकार का विदेश विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूर्ण विषयों में सम्मति छेता है।

x x. x x

साम्राज्य परिषद् और भारतवर्ष—पिछले परिच्छेद में साम्राज्य परिषद् का उल्लेख किया जा चुका है। गत योरपीय महायुद्ध से पहले इसमें भारतवर्ष की ओर से कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता था। अब भारत मंत्री, तथा भारत-सरकार से नामज़द किये हुए प्रायः दो आदभी इसके अधि-वेशनों में शामिल होते हैं। परन्तु जब कि स्वाधीन उपनिवेशों की ओर से इसमें सिमिलित होने वाले, उनके मंत्री अपने अपने राज्यों के प्रति उत्तरदाता होते हैं, और इस लिए उनका मत प्रकट करते हैं, भारत मंत्री और उसके सलाहकार, भारतवासियों द्वारा निर्वाचित या उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते और उनका वास्तविक मत प्रकट नहीं करते। ये वास्तव में भारतवर्षं के प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते।

×

बिटिश साम्राज्य में भारतवासी—विटिश साम्राज्य में भारतवर्ष के बाहर, लगमगं इक्कीस लाख भारतीय रहते हैं, लगभग दो लाख तो माम्राज्य के स्वाचीन भागों में और शेष परतंत्र भागों में। स्वाचीन भागों में अब भारतवािमयाँ को जाकर रहने का अधिकार नहीं है। कनाडा, आस्ट्रेलिया बीर दक्षिण अफ्रीका में खुले तीर से, बीर न्यूज़ीलेंड में योग्यता की केद लगाकर, उन्हें प्रवेश करने के अयोग्य ठहराया जाता है। इन्हें झ्यूनिसिवल, प्रान्तीय, अयवा सार्व-देशिक निर्वाचन में मताधिकार कुछ स्थानों में तो यित्कुछ नहीं है, और कुछ में है भी तो बहुत कम।

इन उपनिवेशों की सरकारें यरायर कहा करनी हैं कि यह यात झूं ठी है कि हिन्दुस्तानियों को एम वर्ण विभेद के कारण अधिकार नहीं देते, इमका कारण आर्थिक है। पान्तु जय हम यह सोचते हें कि उपनिवेशों का क्षेत्रफल पतुन अधिक है और वहां की उपज में जितनी जन मंत्या का निर्वाह हो सकता है, उसकी अपेक्षा यहां यहन कम लोगों की बावादी है, तो यह सहज ही निर्णय हो जाता है, उपनिवेशों की सरकारों का उपयुक्त कथन विटकुछ निस्तार है। प्रकृत आर्थिक नहीं, रंग (काले गोरे) का है, और सम्यता (भारतीय या ऐशियाई, और योरपियन) का है।

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए द्रवाज़ा वन्द है। पर औपनिवेशिक विभाग से सम्बद्ध वीतियों उपनिवेश हिन्दुस्तानियों को मांग रहे हैं। हां, मांग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। ये उपनिवेश गृहस्थी, पूंजीवाले या उच्च स्थिति के हिन्दुस्नानी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि कुली हिन्दुस्तानी वहां जावें। इन उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए 'कुली ' शब्द का व्यवहार किया जाता है, उनसे मनुष्योचित व्यवहार नहीं किया जाता। उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है।

साम्राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों में भारतवासियों की दुर्दशा का प्रधान कारण भारतवर्ष की पराधीनता है। इसे यथा-शक्ति शीम्र दूर किया जाना चाहिये। साथ ही साम्राज्य के शुभिचन्तक वनने का दम भरने वालों को भी गम्भीरता पूर्वक इस सम्बन्ध में विचार करना मावश्यक है। साम्राज्य का आधार सहयोग और समानता का भाव होता है। इनके सभाव में वर्ण विद्रेष से, उसका लिन्न भिन्न होजाना अनिवाय है। क्या इस और समुचित ध्यान दिया जायगा ?

# णांककां परिकोह

# उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भाग

. । ब्रिटेन के वाहर साम्राज्य के जिन भागों में गोरे वसते हैं, वे एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य ही है। उन पर नाम मात्र के लिए त्रिटिय महाराज की प्रभुता है, परन्तु जिन भागों में उनका सवमुच साम्राज्य है, उनमें अनगोरों की बस्ती है। इसिलए सच पूछा जाय तो अनगोरी जातियां हीं छोटे से ब्रिटिश टापू को करोड़ों आदिमयों का प्रभु बना रही है। " \_ स्वतंत्र

इस परिच्छेद में साम्राज्यान्तर्गत उन भागों की शामन-पद्धति का विचार किया जायगा जो विश्य सरकार के उपिनवेश विभाग के अधीन हैं। यद्यपि इतमें सी होन (लेका) मादि फुछ भाग ऐसं हैं, जो वास्तव में उपनिवेश नहीं कहें जा सकते। इन स्वको प्रायः राजकीय उपनिवेश ( Crown Colony) कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इनके िए वाद्शाह अपनी प्रिवी कोंसिट की सटाह से वानृत ्वनाता है।

चे उपितवेश भू-मंडल भर में विवरे हुए, व्यतेक होटे पहे टापू या अन्य ऐसे भाग हैं, जिनके अधिकतर निवामी असंगठित ग़ैर-घोरपियन हैं तथा असम्य माने जाते हैं। ये गत तीन शताब्दियों में, भिन्न भिन्न समय में, 'अंगरेज़ों के अधिकार में आये। इनमें से वहुतसों में अंगरेज़ पहले व्यापार करने के उद्देश्य से गये थे। कुछ उपनिवेश युद्ध तथा सन्धियों से भी मिले हैं।

अफ़ीका और अमरीका के निकटवर्ती अथवा अन्तर्गत राजकीय उपनिवेशों में से अधिकतर की जल-वायु अंगरेज़ों के अनुकूल न होने से, इनमें अधिक जन संख्या इनके मूल निवासियों की ही है। जिन स्थानों की जल-वायु औपनिवेशिकों के अनुकूल है, उनमें इनकी संख्या खूब वढ़ी, तथा वढ़ रही है। किसी किसी की पैदावार अच्छी है, और अंगरेज़ उससे, तथा उपनिवेश के मूल निवासियों की सस्ती मज़दूरी से, अच्छा लाम उठाते हैं। अदन और जिवरालटर आदि कुछ उपनिवेश अपनी भौगोलिक स्थित के कारण ही विशेष महत्व के हैं।

चार श्रेणियां—शासन पद्धति की इष्टि से, इम इन उपनिवेशों को चार श्रेणियों में विमक्त कर सकते हैं:—

(१) पहली श्रेणी उन उपिनवेशों की है जिनमें केवल गवर्नर ही शासन करता है, और वही कानून भी बनाता है। इन उपिनवेशों में कोई व्यवस्थापक सभा नहीं रहती। ऐसे उपिनवेश ये हैं:—

(क) जिवरालटर, (घ) गोलड़ कोस्ट,

(ख) संद हलीना,

(च) नाइजीरिया,

(ग) अशांटी, (छ) वसूटो छैण्ड,

- (ज) विचुआनाहैण्ड, (ट) अद्न ह । (झ) स्वाजीलैण्ड.
- (२) दूसरी श्रेणी के उपनिवेश वे हैं, जिनमें व्यवस्थापक सभाय सङ्गठित तो होगयी हैं, पर वे होती हैं पूर्णतया मनोनीत सदस्यों की ही। इन व्यवस्थापक सभाओं का शासन कार्यो पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता; गर्धनर ब्रिटिश सरकार के बादेशानुसार ही सब कार्य करता है। पेसे उपनिवेश ये हैं:--
  - (क) ब्रिटिश होंड्रास,

(च) न्यामाहैण्ड.

(ख) दिनिडाड.

(छ) हींकींग,

(ग) विंडवर्ड द्वीप समुदाय, (ज) स्ट्रेट सेटलमेंट, और

(घ) पश्चिमी अफ्रीका

(स) सेचलीत ।

का उपनिवेश.

(३) तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं, जिनमें व्यवस्यापक सभावें स्थापित तो होगयी हैं परन्तु उन समाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम रहती है, इस छिए जनता के निर्याचित प्रतिनिधि शासन सम्यन्यी कार्यों में अपना विशेष प्रभाव नहीं डाल सकते। इन उपनिवेशों का शासन कार्य गवर्नर, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहते हुए, करते हैं। ऐसे उपनिवेश ये हैं:-

(फ) जेमेका,

(व) सीटोन ( टटून ),

सदन का सिनिक प्रयन्थ बिटिश सरकार बग्वी है। भारत सरकार इसके केवल म्युनिसिपल विषयों की देख रेख करती हैं।

(ग) मारीशस,

(घ) फ़ीजी,

(ज) कंनिया,

(झ) ब्रिटिश गायना,

(ज) छीवई द्वीप,

(झ) साइप्रस,

(ट) यूगांडा,

(ठ) दक्षिण रहोडेशिया,

(ड) उत्तरी रहोडेशिया,

(ह) गेमिवया,

(त) सीरालोयन,

(थ) फाकहैण्ड,

(द) दक्षिण जाजिया, और

(घ) पेपुआ।

पिछले दिनों इन उपनिवेशों में से सीलोन, और केनिया में शासन सुधार के विषय पर विचार करने के लिए कमीशनों की नियुक्ति हुई थी। उनकी रिपोर्टें प्रकाशित हो गयी हैं। गैर-योरपियनों की दृष्टि से, ये रिपोर्टें कई अंशों में बहुत असन्तोषप्रव हैं।

(४) चौथी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें दो दो व्यव-स्थापक सभायें हैं। इन सभाओं में से एक के सदस्य वहां की सरकार द्वारा मनोनीत रहते हैं और दूसरी के सदस्य पूर्णतः निर्वाचित होते हैं। मन्त्री व्यवस्थापक सभाओं के प्रति उत्तरदाता नहीं होते। ऐसे उपनिवेश ये हैं:-

(क) वहमाज,

ं (ग) वरमुडाज़, और

. (ख) बारबेडोज़,

(घ) मालरा ।

्र गवर्नर और प्रबन्धकारिणी सभा — राजकीय उपनिवेशों के गवर्नरों को बादशाह उपनिवेश मन्त्री के परामध्य के अनुसार नियत करता है। उन्हें शासन सम्यन्धी सय आवश्यक अधिकार होतेहैं, परन्तु वे इन अधिकारों का उपयोग उन लिखित हिद्यायों के अनुसार ही कर सकते हैं जो उन्हें, नियुक्ति के समय वादशाह द्वारा, दी जाती हैं अथवा जो उन्हें समय समय पर उपनिवेश मन्त्री द्वारा मिलते रहते हैं। गर्वनर को शासन कार्य में सहायता देने के लिए प्रयन्ध-कारिणी सभा भी रहती हैं, परन्तु वह इसके घहुमत की अबहेलना कर सकता है।

गवंतर का कर्तव्य हैं कि अपने उपनिवेश के भिन्न सिन्न विभागों के संवालन सम्बन्धी सब महत्व-पूर्ण विपयों पर स्वयं समुचित ध्यान दे। उसे विशेष रूप से यह आदेश होता है कि उपनिवेश के मुल निवासियों में धम और शिक्षा का प्रचार करे, उनके जान माल की रक्षा करे तथा उनके विरुद्ध अन्याय या हिन्सा होने से रोके। रेलें निकालने और यन्द्रगाह बनवाने आदि के ऐसे कार्यों की ओर भी उसका बहुत ज्यान रहता है, जिनमें बड़ा खर्च करना होता है।

बिटिश सरकार से सम्बन्ध—साम्राज्य के इन मानों (तथा रिक्षत राज्यों) के शासन का नियंत्रण उपनिवेश मंत्री करता है जो इनके सुशासन के लिए इंग्लैंड की प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इन मानों के शासकों को सब महत्व-पूर्ण विपयों में उपनिवेश मंत्री की नाशाओं का पालन करना होता है। ब्रिटिश उपनिवेश विमान की एक शासा इनके राजनितिक तथा शासन सम्बन्धी कार्य का तियंत्रण करती है और दूसरी शासा इनके सुद्रा, रेल, डाक,

तार, शिक्षा आदि सम्बन्धी कार्य की देख भाळ करती है; इसके कार्य में सहायता देने के ळिए स्थायी कमेटियां नियत हैं।

उपसंहार—स्वाधीन उपनिवेश अपना सव शासन कार्य अपने हित की हिए से करते हैं। इंगलैंड को वहां इस्तक्षेप करने (और स्वयं लाम उठाने) का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु इन राजकीय उपनिवेशों के राज्य-प्रवन्ध में तो उसे बहुत अधिकार प्राप्त हैं। इन उपनिवेशों में, यदि वह चाहे तो मानव जाति की अपार सेवा कर सकता है परन्तु यह तभी सम्मव है, जब वह इनकी समस्याओं पर, इनके हित की हिए से, स्वार्थ-त्याग-पूर्वक, रंग या जाति के मेद भाव को भूलकर, अपना कर्तव्य पालन करे।

## छरा परिच्छेद

### रक्षित राज्य

"इस संसार में किसी के अधिकारों में छेड़ छाड़ से दूर रहने वाली और अपने घर में शान्ति पूर्वक रूखी, सुखी रोटी खाने वाली, जो वेचारी छल प्रपंच रहित जातियां है, वे संरक्षकता की खुदरार्जी का तूफान लिये फिरने वाली इन योरपीय जातियों के पंजे में कैसी बुरी तरह से आपड़ी हैं?"

— स्वाधीन

प्राक्त थन — रक्षित राज्य (Protected State) उस राज्य को कहते हैं, जिसमें प्रभुत्व तो उसी राज्य के राजा (या शासकों) का हो, परन्तु जिसमें विविध्य सन्धियों के अनुसार उसके संरक्षक राज्य को या तो भीतरी तथा वाहरी होनों प्रकार के विषयों में, अथवा केवल वाहरी विषयों में कुल राजनैतिक अधिकार होते हैं।

जय किसी दुवें छ या कायर राजा को किसी बाजमण-कारी का मय होता है, अथवा जय उस पर कोई आजमण कर देता है, तो वह प्रायः अपनी रख़ा के लिए या तो आजमण-कारी राज्य की ही, अथवा किसी अन्य पिछ राज्य की, शरण लेकर उसकी कुछ अधीनता स्वीकार करने के लिए याच्य होजाता है। इस प्रकार वह अपने राज्य को पूर्णतः पराजित तथा पराधीन बनाने की जोखम उठाने की अपेक्षा, उसे उसका रिक्षत राज्य बनाना स्वीकार कर लेता है।

संरक्षक यन जाने वाले राज्य को अपने रिक्षत राज्य में कुछ अधिकार सहज ही प्राप्त होजाते हैं। अतः यहुधा यल्यान राज्यों की यह इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक भू-भाग हमारी संरक्षकता स्वीकार करले। ये इस यात का प्रयत्न करते रहते हैं कि अवसर मिलते ही, वे उन राज्यों को अपनी संरक्षता में ले आवें जो उनसे निर्देल होने पर भी उनके सवीन न हों।

अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षक राज्य अपने अधिकार पदाते रहते हैं, और प्रायः घोड़े या बहुत समय में उनकी ग्रासन- पद्धति में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कराने में सफल होजाते हैं।

ब्रिटिश रक्षित राज्य-ब्रिटिश साम्राज्य में रिक्षत राज्य वे हैं, जो अपने क्षेत्र में, केवल अंगरेज़ों; को ही राजनैतिक हस्तक्षेप करने देते हैं। इन राज्यों ने गत तीन सौ वर्ष में समय समय पर, स्वयं इंगलैंड या अन्य किसी राज्य के भय से, आत्म-रक्षा के लिए अंगरेज़ों की संरक्षकता स्वीकार की, जिससे इनका कुछ अस्तित्व वना रहे। भिन्न मिन्त रिक्षत राज्यों में ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण पृथक पृथंक परिमाण में है।

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत मुख्य रक्षित राज्य ये हैं:-

- ् ( क ) मलाया स्टेट;
  - ( ख ) सारवाक,
- ( ग ) वोरन्यू,
- ( घ ) सुडान, और
  - ( च) ज़ंजीवार । 🖠 🕝

मलाया—इसका शासन एक राज्य परिषद (State Council) द्वारा होता है। परिषद का सभापति वहां का सुलतान होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेज़ीडैंट सुलतान का सहायक पदाधिकारी होता है।

सारवाक—इसके आन्तरिक शासन में तो ब्रिटिश

सरकार को इस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके, विदेशों सम्बन्धी विषयों का वह नियन्त्रण करती है। ब्रिटिश सरकार इस राज्य के उत्तराधिकारी का भी निश्चय करती है।

चोरन्यू—इसका शासन 'ब्रिटिश नार्थ वोरन्यू कम्पनी' के अधीन है। ब्रिटिश सरकार आन्तरिक विषयों में हस्तसेप नहीं करती। कम्पनी के डायरेक्टर ही शासन प्रवन्त करते हैं। गवर्नर कम्पनी द्वारा नियुक्त होता है, परन्तु वह ब्रिटिश सरकार से स्वीकृत होना चाहिये। ब्रिटश सरकार पाहरी विषयों का ही नियन्त्रण करती है।

सूडान—सन् रेन्९९ ई० के समझौते के अनुसार यह राज्य, इंगर्लेंड और मिश्र दोनों की संरक्षता में हैं। यद्यपि यहां की प्रजा ने स्वतंत्रता का आन्दोलन किया, परन्तु उसे अभी तक सफलता प्राप्त न हुई, आन्दोलनकारियों का समय समय पर दमन कर दिया गया।

सूडान क्यास की फ़सल के लिए खूय प्रसिद्ध है, और इंगलैंड के व्यापारियों को इससे खून सुनाफ़ा रहना है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में बिटिश राज होने, तथा स्येज़ नहर के व्यापारिक और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व होने के कारण भी सूडान अंगरेज़ों के लिए पहुत लामकारी है।

सन् १८१६ ई० के समझौते के बनुसार मुडान में सेनिक तथा मुल्की शासन कार्य गवर्तर-जनरळ करता है, जो ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति होने पर, मिश्र सरकार की बाहा से नियत किया जाता है, और इसी प्रकार हटाया जाता है। गवर्नर-जनरल प्रान्तीय गवर्नरों, तथा इन्सपेक्टरों को नियत करता है, ये लोग ब्रिटिश प्रजा के ही होते हैं।

जंजीबार—यहां का शासन कार्य, यहां के सुलतान के नाम से, ब्रिटिश रेज़ीडेंट द्वारा होता है। यह रेज़ीडेंट केनिया के गवर्नर के अवीन होता है, जो यहां का हाई किमश्नर माना जाता है। सुलतान और रेज़ीडेन्ट दोनों मिलकर कानून वनाते हैं; उन्हें शासन कार्य में सहायता देने के लिए एक प्रवन्धकारिणी समा होती है, जिसका सभापित सुलतान और उप-सभापित रेज़ीडेन्ट होता है। इस सभा में इनके अतिरिक्त तीन सरकारी और तीन ग़ैर-सरकारी सदस्य होते हैं। इस राज्य में व्यवस्थापक सभा भी है।

× × ×

साम्राज्य के इन भागों का ब्रिटिश सरकार से वहीं सम्बन्ध है, जो उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भागों का है। (देखो पृष्ठ १५९-६०)।

## सातवां परिच्छेद

### आदेश-युक्त राज्यों का शासन

राष्ट्र-धंघ के नियमों और निर्णयों की दृष्टि से देखा जाय तो शासनादेश में कोई आपित नहीं की जा सकती | नियम यहुत अच्छे हैं | पर नियम बनाने वालों की नीयत में हमें घोर संदेह हैं |

<del>-</del> आज

प्राक्तथन—आदेश-युक्त राज्यों की एिए पिछले दस वर्ष से ही हुई है। योरपीय महायुद्ध (१६१४-१६) के पह्यात जर्मनी और दर्की के साम्राज्यों के, अफ्रीका, शान्त महासागर और पशिया में स्थित कुछ भू-माग मिन्न-राष्ट्रों (Allies) अर्थात इंगलेंड, फ्रांस और इटली को, और कुछ भाग दो दो तीन तीन समिमलित राष्ट्रों को, मिल गये। इन भू-भागों को सम्यता, या आर्थिक अथवा भीगोलिक स्थिति के अनुसार, प्रयम, द्वितीय और तृतीय थेणों में विमक्त किया गया कौर यह निश्चय किया गया कि इनका कुछ समय अनुभवी और उन्नत राष्ट्रों की शागिर्दी (Tutelage) में रहना आवश्यक है। ये राष्ट्र, इन भू-भागों का शासन राष्ट्र-संघ म या 'लीग-आफ़ -नेशनस' (League of Nations) के आदेश के

<sup>\*</sup> इस संस्था का भावश्यक परिचय आने इसवे परिचोद में दिया गया है।

अनुसार करते हैं। इन राज्यों को आदेश-युक्त राज्य. ( Mandatory States ) कहते हैं।

बिटिश सरकार तथा उपनिषेश सरकारों द्वारा शासित, आदेश-युक्त राज्य--जिन मादेश-युक्त राज्यों का शासन, ब्रिटिश सरकार, तथा स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेशों की सरकारें करती हैं, उनमें से मुख्य मुख्य राज्यों तथा उन पर शासन करने वाळी सरकारों के नाम नीचे दिये जाते हैं:-

| राज्य                  | शासक सरकार                          |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| न्यू गिनी              | आस्ट्रेलिया े                       |  |  |  |  |
| सेमोआ                  | न्यूज़ीलें <b>ड</b>                 |  |  |  |  |
| दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका का यूनियन            |  |  |  |  |
| नौह                    | इंगलैंड, न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया |  |  |  |  |
| टांगानिका              |                                     |  |  |  |  |
| पेलेंस्टाइन }          | ब्रिटिश सरकार                       |  |  |  |  |
| इंराक                  |                                     |  |  |  |  |
| द्रोगोलैंड)            | ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार       |  |  |  |  |
| केमरून \               |                                     |  |  |  |  |

शासक सरकारों का कार्य—शासक सरकारों को कानून और शासन सम्बन्धी सब अधिकार प्राप्त हैं, और वे अपने अपने शासित राज्य के मूल निवासियों की मानसिक, नैतिक, आर्थिक आदि सब प्रकार की उन्नति करने के लिए राष्ट्र- संघ के प्रति उत्तरदायी हैं। संघ की ओर से उन्हें यह आदेश रहता है कि इन राज्यों में दास-प्रधा तथा धेगार वन्द रहे तथा हथियार और युद्ध सम्बन्धी सामान के प्रवेश पर नियंत्रण रहे; मूळ निवासियों के लिए शराव न दी जाय, तथा उन्हें पुलिस या आन्तरिक रक्षा के अतिरिक्त, अन्य सीनिक शिक्षा न दी जाय; इन राज्यों में किसी तरह का किला या सैनिक अहा न बनाया जाय, राष्ट्र-संघ के सब सदस्यों को वाणिज्य ज्यापार करने का समान अवसर रहे, पादरी वेरोक जा सकें, और धार्मिक स्वतंत्रता रहे।

इन नियमों की उत्तमता में किसी को विशेष आपित नहीं हो सकती। परन्तु क्या इनके अनुसार काम भी होता है ? बहुधा अच्छे अच्छे सिद्धान्त और नियमों का भी अग्रानी अथवा स्वार्थी आदमी या संस्थायें दुरुषयोग कर देती हैं। प्रायः साम्राज्यवादी राज्यों से उदारता की आशा करना ही व्यथे हैं। उदाहरणार्थ सेमोआ और इराक के विषय में कुछ वातें यहां दी जाती हैं।

सेमोआ का शासन—यहां प्रजा में यहुन बशान्ति हैं। उसके अधिकार-प्राप्ति के प्रयत्नों को यही फठोरता-पूर्वक दमन कर दिया जाता है। अधिकारियों की भोर में कहा जाता है कि बान्दोलक अपने देश का दित नहीं समझते। यान असल में यह है कि वे अपने दित के लिए शि तो सेमोआ की शासन पद्धति में परिवर्तन चादते हैं। इस समय वहां की व्यवस्थापक सभा में ग़ैर-सरकारी सदस्य विद्कुल कम हैं, और जो हैं, वे भी योरपियन मत-दाताओं हारा चुने जाते हैं। शेप सब सदस्य न्यूज़ीलेंड के गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त सरकारी सदस्य होते हैं। मूल निवासियों सम्बन्धी विषयों में परामर्श देने के लिए कुछ नामज़द सेमोइयो की एक परिषद है। उसके लिए प्रायः सरकारी नीति का समर्थन करने वाले व्यक्ति ही नामज़द किये जाते हैं।

इराक़—यह फ़ारिस और अरव के बीच में है। इसे 'मेसोपोटेमिया' भी कहते हैं। यह राज्य पहले तुकों के अधीन था। महा युद्ध के बाद से, इसका शासन ब्रिटिश सरकार करती हैं। यद्यपि यह स्वाधीन कहा जाता है, और सन् १२२५ ई० से यहां पालिमेंट की स्थापना होगयी है; परन्तु वास्तव में यह ब्रिटिश सरकार के एक अधीन देश के समान है, यहां के बादशाह और मंत्री मंडल को नाम मात्र के अधिकार हैं।

इराक के पश्चिम उत्तर में भोसल है जो अपने मिट्टी के तेल के कुओं के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। जब इराक ब्रिटिश सरकार का आदेश-युक्त राज्य होगया, तो तुकों से इसकी सीमा सम्बन्धी और विशेषतया मोसल सम्बन्धी झगड़ा खड़ा होगया। इसे निपटाने के लिए एक कमीशन बैठा, पर उससे दोनों असंतुष्ट रहे। तुके और अंगरेज दोनों ने मोसल पर अपना अधिकार बतलाया। बात यहां तक बढ़ी कि इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को भी हाथ डालना पड़ा। तुकों का कहना था कि एक पूर्व संधि के अनुसार मोसल तुकों की अमलदारी में है और अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को जिस संधि के अनुसार मोसल तुकों की अमलदारी में है और अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को उस संधि पर पुनः विचार करने का अधिकार नहीं।

अस्तु, अन्ततः मोसल इराक को दे दिया गया, और वह इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य में आगया।

आदेश कमीशन द्वारा जांच—प्रत्येक आदेश—युक्त राज्य की शासन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र—संघ की परिषद में उपस्थित की जाती है, और, उसकी जांच आदेश कमीश्रन द्वारा होती है, जिस में अविकांश सदस्य उस राज्य की शासक सरकार के नहीं होते। यदि आदेश कमीशन रिपोर्ट की किन्हीं वार्तों से संतुष्ट न हो, तो वह शासक सरकार से इनके विषय में जवाय तलय कर सकता है। यदि उसे किसी आदेश—युक्त राज्य की शासन व्यवस्था, शराय का व्यवसाय, आर्थिक समानता, सार्वजनिक शिक्षा और राजस्व आदि के विषय में ऐसी वार्ते जानने की आवश्यकता हो जिनका रिपोर्ट में उल्लेख या स्परीकरण न हुआ हो, तो वह उसकी शासक सरकार से उन पर यथेष्ठ प्रकाश डालने के लिए अनुरोध कर सकता है।

आदेश कमीशन के ऐसे व्यवहार से शासक सरकार वहुत अग्रसन्न होती हैं। कुछ शासक सरकारों का तो वहीं कहना है कि कमीशन का ऐसा करना अनिवकार चेंछा है। छेकिन, यदि ऐसा न किया जा सके तो आदेश-युक्त राज्य और अधीन राज्य में अन्तर ही क्या रहा ? जय यह निद्यान्त मान्य है कि आदेश-युक्त राज्य अपनी अपनी शासक मरकार द्वारा, घरोहर की भांति, शासित किये जांय और स्टूट का माल न समसे जांय, तो इन राज्यों के शासन आदि का पूर्ण निरीक्षण तथा नियंत्रण रहना ही चाहिये।

## आरकां परिचेद

### प्रभाव क्षेत्र

प्राक्तथन—जब कोइ राज्य किसी देश से ऐसा समझौता कर लेता है कि इसे उसमें ज्यापार करने, या पूंजी लगाकर उससे लाभ उठाने, का एकाधिकार अथवा विशेषा-धिकार रहे, तो वह देश इस राज्य का प्रमाव क्षेत्र (Sphere of Influence) कहलाने लगता है। उपयुक्त समझौते से इस राज्य को उस देश में कोई प्रभुता प्राप्त नहीं होती, तथापि बहुधा ऐसा होता है कि प्रमाव क्षेत्र बनाने वाला राज्य धीरे धीरे उसमें अपने राजनैतिक अधिकार भी वढ़ा लेता है, और अन्त में उसे अपना रक्षित राज्य ही बना छोड़ता है।

त्रिटिश प्रभाव क्षेत्र— व्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत प्रभाव क्षेत्र वे भू-भाग है जिन्में उन भागों का अपना राज होते हुए भी, अंगरेज़ों का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। इनमें भिन्न भिन्न समय पर अंगरेज़ों का प्रभाव अमशः बढ़ा है। अंगरेज़ों ने इनमें प्रायः व्यापार करना आरम्भ किया, या कल कारखाने स्थापित किये, या वहां की सरकारों अथवा प्रधान व्यवासायियों को पूंजी उधार दे दी। इससे ब्रिटिश सरकार को उनसे पेसा समझौता करने का

सुभीता हो गया कि; वे इन्हें वहां रहने या व्यापार आदि करने के विशेष अधिकार दें।

पहले तो दक्षिण फ़ारिस तया चीन का कुछ भाग भी ब्रिटिश प्रमाव क्षेत्र या, परन्तु अब वह ऐसे नहीं रहे हैं। इस समय ब्रिटिश सरकार के प्रभाव क्षेत्र निम्न लिखित है:—

- (क) भूटानक
- (ख) कुवेत, और
- (ग) अरव का कुछ भाग।

मूटान—इसका क्षेत्रफल अठारह हज़ार वर्ग मील और जन संख्या लगभग चार लाख है। इसे अंगरेज सरकार से सालाना एक लाख रुपया मिलता है, और वह वाहरी मामलों में उसकी सलाह से काम करता है। राजवंश बौद्ध धर्मी हिंदू वंश से है। राजा को वहां के लोग धर्म राजा कहते हैं। मूटान से अंगरेज़ सरकार ने १७५४ में शांति की सन्धि की थी। इसकी सीमा पर भारत सरकार का रेजीडेन्ट रहता है। उसे इसके अन्दक्ती मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता #।

कुवेत-यह राज्य फ़ारिस की खाड़ी पर है। इसका धासक सुलतान कहलाता है। इसकी स्थिति सैनिक दिए

<sup>\*</sup> मूटान को किस बिंगी में रखा जाय, इस विषय में मत मेद है। कुछ सज्जन तो इसे एक रक्षित राज्य मात्र समझते हैं।

से बहुत महत्व की है। इसे अपना प्रमाव क्षेत्र यनालेने से अंगरेज फारिस की खाडी पर एक प्रकार से प्रभुता प्राप्त कर सकते हैं। इस लिए बिटिश सरकार ने इसके सुलतान से एक संधि की है, जिसके अनुसार यहां अंगरेज़ों का विशेष प्रभाव मान लिया गया है।

अरब का भाग—भारतवर्ष और पूर्व में आने के लिए, लाल समुद्र के रास्ते की सुरक्षा में इंग्लैंड का स्वार्थ होने से, इंग्लैंड ने अरब की जातियों से, और विशेषतया हैजाज के के राज्य से, राजनैतिक सम्बन्ध बना रखा है। पेलेस्टाइन और इराक इंग्लैंड के आदेश-युक्त राज्य होने के कारण, हेजाज से उक्त सम्बन्ध बहुत महत्व का होगया है।

# नवां परिच्छेद

### मिश्र, तिब्बत, और नेपाल

इस परिच्छेद में यह बताया जायगा कि मिश्र, तिन्वत, और नेपाल का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध है। इनका अलग विचार किये जाने का कारण यह है कि ये साम्राज्य के अन्य भागों के साथ, किसी विशेष श्रेणी में नहीं रखें जा सकते।

मिश्र-वहां पहले तुर्क लोगों का राज्य या, और

प्रचान अधिकारी 'खेदिव' कहलाता था। यहां अपना प्रमाव जमाने के लिए इंगर्लैंड और फ्रांस ने पहले उसे ययेष्ट ऋण दे दिया। पीछे उस ऋण को वसुल करने के लिए ये उसके राज्य में हस्तक्षेप करने छगे। सन् १८८२ ई० में अलेगजेंडरिया में एक दंगा होगया। मिश्र में रहनेवाले अंगरेज़ों की रहा के निमित्त, ब्रिटिश सरकार ने राजवानी पर अधिकार कर लिया । तव से 'खेदिव' ब्रिटिश एजन्ट के परामशं के अनुसार शासन करने छगा। इस प्रकार मिश्र एक रक्षित राज्य सा होगया। गत योरपीय महायुद्ध के छिड़ जाने के थोड़े समय बाद खेदीव ने तुकों का पक्ष छिया। इस पर वह गद्दी से उतार दिया गया। मिश्र में टकीं के प्रभुत्व का अन्त कर दिया गया, और एक नये शासक की राज्याधिकारी यनाया गया; उसे 'सुलतान' का पद रहता है। इस समय से भिश्न ंब्रिटेन का रक्षित राज्य घोषित किया गया। परन्तु मिश्र घाले अपनी स्वाघीनता का आन्दोलन करते रहे। शन्यान्य व्यक्तियाँ में जगळूळपाशा ने इस कार्य में बड़ा भाग लिया। सन् १८१८ ईं में जब ब्रिटिश सरकार ने लार्ड मिलनर की अध्यक्षता में एक कमीशन वैठाकर मिश्र के शासन सुधार का विचार करना चाहा तो मिश्र वालों ने उसका पूर्णतया यहिएकार कर दिया, और वे स्वराज्य-प्राप्ति का बान्दोलन करते रहे । अन्ततः ११२२ ई० में मिथ पर से ब्रिटिश सरकार का संरक्षण उटा . हिया गया और उसे 'स्वतन्त्र' राज्य मान हिया गया। परन्तु आने जाने के साधन, वेदेशिक नीति, तया खुरान के विषयों में अंगरेज़ों का ही हाय रहा। तद्नुसार १८२३ में शासन विधान रचा गया।

सन् १९२३ ई० की सन्धि के अनुसार मिश्र को इसे अपने शासन कार्य में स्वतन्त्रता है, परन्तु इसे ब्रिटिश हितों की रक्षा करनी होती है। इसके लिए यहां ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक हाई कमिश्रनर रहता है। सन् १८२७ ई० में मिश्र और ब्रिटेन में एक सुलहनामें के सम्बन्ध में पत्र—व्यवहार हुआ, उसकी शतों के अनुसार ब्रिटिश सरकार को मिश्र में सेना रखने का अधिकार है। मिश्र वाले अपनी स्वाधीनता के उद्योग में लगे हुए हैं।

तिब्बत—सिक्कम, भूरान, नेपाल, बर्मा और चीन की हिए से तिब्बत का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है। व्रिटिश सरकार से इसका सम्बन्ध स्थापित होने की कथा इस प्रकार है। \* प्रथम बार सन् १७७४ ई० में ब्रिटिश मारत और तिब्बत में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ। क्रमशः इनमें व्यापार बढ़ने लगा। सन् १८८८ ई० में तिब्बत ने सिक्कम की सीमा के निकट लिंगतु नामक पहाड़ पर अधिकार किया। इसे ब्रिटिश सरकार अपने आधिपत्य में रखना चाहती थी, अतः उसने तिब्बत पर आक्रमण किया। १८९३ में, और फिर १८०४ में, दोनों में सन्धि हुई। पिछली सन्धि की कुछ शतें ये थीं:-

(क) तिब्बत अपने आयात और निर्यात (ब्रिटिश व्यापार) पर से चुंगी उठाले।

(ख) विना ब्रिटिश सरकार की अनुमित के, तिन्वत

<sup># &#</sup>x27;प्रताप' के आधार पर !

किसी भी विदेशी राष्ट्र को अपनी भूमि पट्टे पर या सर्वदा के छिए नहीं दे सकेगा, और न किसी प्रकार की मार्ग तथा खान सम्बन्धी कोई सुविधा या अधिकार किसी को दे सकेगा, और न तिब्बत का छगान किसी अन्य राष्ट्र को दिया जा सकेगा। कोई भी राष्ट्र थिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के तिब्बत के मामछे में हस्तक्षेप न कर सकेगा और न फोई अपना एजन्ट भेज सकेगा।

सात वर्ष तक तिव्यत के शासन की यागडोर चीन के हाथ में रहने पर, सन् १८१२ ई० में उस पर दलाई लामा जा अधिकार होगया। सन् १८१३ ई० में कस और चीन में सन्य होजाने से ब्रिटिश सरकार सतर्क हो गयी और पहुत वाद-विवाद के पश्चात १९१४ में एक सन्वि-पत्र लिखा गया उसकी कुछ शतों का बाशय यह था:-

- (१) तिब्बत में चीन का प्रभुत्व स्वीकार किया गया, परन्तु वह उसे अपने सूचे में परिवर्तित नहीं कर सकता।
- (२) ब्रिटिश सरकार तिघ्वत के किसी भाग को अपने साम्राज्य में न मिलावेगी।
  - (३) तिव्यत की आन्तरिक स्वतन्त्रता स्वीकार की गयी।
- (४) ब्रिटिश व्यापार पजिन्तयों में ब्रिटिश सरकार के बादामियों की संख्या छासा में स्थापित चीनी सेनिकों की संख्या से तीन-चौथाई तक रह सकेगी।
- (प्) ज्ञान्तसी में स्यापित बिटिश एजन्ट व्यापारिक मामलों के सम्बन्ध में लासा जा सकेंगे।

सहायुद्ध में तिन्यत ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। अन तो उनका सम्बन्ध और भी घनिष्ठ होगया। तिन्यत में ब्रिटिश सैनिक शिक्षा दी जाने छगी और छासा तक तार भी छगा दिया गया। सन् १९२० में वहां ब्रिटिश सरकार का मिशन मेजा गया था। तथापि हाछ में चीन में जो जागृति तथा राजनैतिक उत्थान हुआ है, उसका तिन्यत की राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

नेपाल—ाचितीड़ के रावल समर्रसिंह का एक राज-कुमार चित्तीड़ के ध्वंस होने पर भाग कर नेपाल के पहाड़ में चला गया था, वहीं नेपाल के गहलीत राजपूतों का मूल पुरुष हुआ। इस प्रकार शासन कर्ता गहलीत वंश के गोरखा (गौ रक्षक) क्षत्रिय हैं। नेपाल से अंगरेज़ों ने पहली सन्धि १७१२ में की; वह केवल व्यापार सम्बन्धी थी। दूसरी सन्धि १=०१ में हुई। यह वाद में खारिज होगयी, और शान्ति और मित्रता की सन्धि १८१६ में हुई।

नेपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता है, ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी राष्ट्र इन्हें हिज मेजस्टी (His Majesty) लिखते हैं। वास्तविक शासन अधिकार प्रधान मंत्री या 'प्राइम मिनिस्टर' को है। दिल्ली द्रवार आदि के समय ये ही सम्मिलित होते हैं। प्रधान मंत्री से नीचे जंगी लाट होता है, जो मंत्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद का अधिकारी होजाता है। प्रधान मंत्री को नेपाल सरकार से महाराज की पदवी, तथा ब्रिटिश सरकार से, (भारतवर्ष के बड़े लाट, और हैदराबाद निज़ाम की तरह,) 'हिज पेक्सलेसी' (His Excellency) का ख़िताब रहता है। नेपाल को भारत सरकार से प्रति वर्ष दस लाख रुपये मिलते हैं। उसकी सीमा पर एक अंगरेज़ रेज़ींडेंट रहता है, उसे आन्तरिक राज्य प्रवन्ध में इस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। वह केवल एक राजदून की तरह रहता है। नेपाल का एक राजदूत ब्रिटिश सरकार रखती है। इस राज्य का क्षेत्रफल चन्चन हज़ार वर्ग मील, और जन संख्या पचास लाख है। वार्पिक आय लगमग ५ करोड़ रुपये हैं। इस राज्य की सेना में पचास हज़ार सिपाही हैं। अपने काम के लिए नेपाल अपनी तोप आप ही ढाल लेता है।

## इसकां एरिक्छेद

#### राष्ट्र संघ

सभी जातियों को यह समान अधिकार है कि वे अधित मानव समाज की सभा में प्रतिनिधि या मेम्बर होक्ट रहें।

— पाछ रिचंड ।

आदेश युक्त राज्यों के शासन (सातवें परिच्छेद) में राष्ट्र-संघ का उल्लेख किया गया है। इसके अनिरिक्त, ब्रिटिग

<sup>\*</sup> इस परिच्छेद में नेपाल ( तथा पिछले परिच्छेद में भूटान ) सम्बन्धी कुछ वातें श्री॰ जगदीशिवह गहलोत छत्र ' मारतीय नरेश ' पुस्तक से ली गयी हैं।

साम्राज्य के अन्य भागों से भी इसका सम्वन्व है, अतः यहां इस संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

राष्ट्र-संघ उन राज्यों की एक समिति है, जिन्होंने संगठन पत्र (Covenent) पर हस्ताक्षर करके यह प्रतिज्ञा की है कि वाह्य आक्रमणों से एक दूसरे की रक्षा करेंगे और परस्पर में, अथवा अन्य किसी भी राज्य से युद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि अपने झगड़ों को पंचायतके सन्मुख फैसले या जांच के लिए न रखें, और तीन मास से लेकर नौ मास तक का समय व्यतीत न करदें। जो राज्य अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा, वह अन्य सब राज्यों का विरोधी समझा जायगा, जिनका यह कर्तव्य होगा कि उससे आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद करदें।

इस संघ का संगठन जनवरी १६२० ई० में हुआ। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा (स्विटज़र्रेंड) में है। मार्च सन् १९२७ ई० में ५५ राज्य इसके सदस्य थे।

संघ का कार्य—जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के तीन कार्य होते हैं, व्ययवस्था, शासन, और न्याय; इसी प्रकार राष्ट्र—संघ के भी ये ही तीन कार्य हैं। संघ के इन कार्यों को क्रमशः सभा (या एसे स्वर्छी), कौंसिछ, और अन्तर्राष्ट्रीय अदाछत करती हैं। संघ की सभा के सदस्य वे सव राज्य होते हैं, जो राष्ट्र- संघ के सदस्य हों। प्रत्येक सदस्य—राज्य को तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, परन्तु उस का एक मत ही होता है। सभा के अधिवेशन जेनेवा में होते हैं।

संघ की काँतिल में ब्रिटिश साम्राल्य, फ्रांस, इटली जर्मनी, और जापान, ये पांच स्थायी, तथा, अन्य नौ राज्य अस्थायी सदस्य प्रति वर्ष संघ की सभा के वहुमत से चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य प्रति वर्ष संघ की सभा के वहुमत से चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य एमेशा के लिए रहते हैं। इनका कभी चुनाव नहीं होता। यही कारण है कि संघ में साम्राज्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव यहुन अधिक है, जैसा ये चाहते हैं, यहुत कुछ वैसा ही वहां निंणय होजाता है।

संघ की संस्थाओं में विशेष उहेखनीय ये हैं:-

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ,
- (२) कर्मचारी विमाग या 'सेकेटेरियट',
- (३) अर्थ सम्बन्धी संस्या,
- (४) ब्यापार सम्बन्धी संस्था,
- (५) स्वास्य सम्यन्वी संस्यां,
- (६) सामान छाने छेजाने सम्यन्वी, संस्था,
- (७) आदेश कमीशन,
- (=) सैनिक कमीशन,
- (१) निरस्त्रीकरण कमीशन,
- (१०) अफ़ीम कमीशनः
- (११) समाज फमीशन, बीर
- (१२) मानसिक सहयोग कमीशन।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के अधिवेदानों में मज़दूरों के

कुराल, स्वास्थ, उन्नित और रक्षा आदि सम्बन्धी विविध प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं। सिन्न भिन्न राज्यों में उन प्रस्तावों के अनुसार सुधार कराने का यत्न किया जाता है। आदेश कमीशन के विषय में पहले (सातव परिच्लेद में) कहा जा चुका है। अन्य संस्थाओं का कार्य उनके नाम से प्रकट है।

बिटिश साम्राज्य और राष्ट्र-संघ-विटिश साम्राज्य के भागों में से, इंगलैंड, चार बड़े बड़े स्वाधीन उपनिवेश, आयरिश फ्री स्टेट, तथा भारतवर्ष राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं। भारतवर्ष के, इसके सदस्य होने से विशेष लाभ इंगलैंड को ही होता है, क्योंकि इस देश की ओर से संघ में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भारत सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, भारतीय जनता के नहीं। अतः उन्हें हर दशा में इंगलैंड की आज़ा पालन करनी, और संघ में उसका ही साथ देना होता है।

विटिश साम्राज्य, राष्ट्र-संघ की कौंसिल का स्थायी सदस्य है। स्वाधीन विटिश उपनिवेश और भारतवर्ष उन अस्थायी स्थानों के लिए चुने जाने के योग्य माने गये हैं, जिनकी समय समय पर सँघ की सभा द्वारा पूर्ति की जाती है।

राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष-पहले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष की ओर से इस संघ की सभा में भाग लेने बाले व्यक्ति वास्तव में इस देश के प्रतिनिधि नहीं होते। भारत सरकार जिन्हें चाहती है, भेज देती है। भारतवर्ष के 'प्रतिनिधि मंडल' का मुखिया भी कोई ग़ैर-भारतीय ही होता है। यह स्थिति बहुत असंतोषप्रद है। संघ की सभा में, भारतवर्ष की ओर से भारतीय व्यवस्थापक सभा हारा निर्वाचित सज्जन ही छिए जाने चाहिये।

संघ का वार्षिक व्यय लगभग दस लाल पींड होता है। मिन्न भिन्न सदस्य-राज्यों को इस व्यय के १,०१५ भागों में से एक या अधिक भाग देना होता है। ग्रेट ब्रिटेन १०५, तथा भारतवर्ष ५६ भाग देता है। अर्थात् भारतवर्ष को ग्रेट ब्रिटेन की तुल्ना में आधे से अधिक व्यय देना पड़ता है। परन्तु ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव तो उसमें बहुत अधिक हैं, और भारतवर्ष का प्रायः कुल भी नहीं। पुनः संघ के यहे वहे पदों में से अधिकांश पर योरिपयन और विशेषतः ब्रिटिश कर्मचारी नियुक्त हैं, परन्तु भारतवर्ष को इसमें पदाधिकार भी प्राप्त नहीं। यह इसे अवस्य भिल्ना चाहिये।

जवतक भारतवर्ष को संघ में अपना वास्तविक मन प्रकट करने और अपने समुचित पदाधिकारी रखने का अधिकार न हो, उसे इस संस्था से अलग रहना, और इम विषय के व्यय-भार से चचना ही, उचित है।

राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पूर्ति-राष्ट्र-संघ का निम्मांग विशेषतया इस उद्देश्य से हुआ है कि यह युद्धों में होने वाली, मनुष्य जाति की मयंकर हानि को रोके; परन्तु यह संघ सारे संसार का नहीं है, इसके मूच-संचालक उत्त स्वार्यी राष्ट्र हैं। वे कहीं सम्पता प्रचार के नाम पर, पहीं शासन कार्य की शिक्षा पेने के बहाने में, कहीं निवंलों को रक्षा के लिए ही, असंगठित या अवनत मू-जण्डों को अपने अधीन किये हुए हैं; हो, उनमें से कुछ को ये अधीन देश न कहकर आदेश-युक्त राज्य या रिह्नन राज्य आदि नामों

से सम्बोधित करते हैं। फिर संघ के उद्देश की पृत्ति कैसे हो? अन्यान्य वातों में, संघ कहता है कि विविच राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु उसके सदस्य-राष्ट्र ही नहीं, वे राष्ट्र भी जिनका इसमें विशेष बोळ वाळा है, आतम रक्षा या व्यापार-वृद्धि मादि की आड़ में अपनी सेना आदि को भरसक बढ़ा रहे हैं। जबतक ऐसी स्थिति रहेगी, जबतक स्वार्थ त्याग के भावों का यथेष्ठ उदय न होगा,राष्ट्र-संघ कदापि वास्तव में छोक-प्रिय या उपयोगी नहीं हो सकता।

वर्तमान अवस्था में राष्ट्र-संघ दुर्वल राष्ट्रों के लिए वहुत भय-प्रद समझा जाता है। इसे मानव हितैषी बनाने के छिए इसके संगठन में आमूछ परिवर्तन किया जाना चाहिये। आवश्यकता है कि संसार भर के प्रत्येक राष्ट्र को इसका सदस्य बनने के लिए ब्रेरित किया जाय। जिन कारणों से वहुत से राष्ट्र इसके सदस्य नहीं होना चाहते या नहीं हो सकते, उन पर सम्यक् विचार किया जाय और, उन्हें यथा शक्ति निवारण किया जाय। संघ की कार्य कारिणी कौंसिल के सब अथवा कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष होना चाहिये, शासन आदेश की प्रथा उठा दी जानी चाहिये, जो देश राष्ट्र-संघ के द्वारा दूसरों के अधीन किये गये हैं, या जो पराधीन हैं, उन्हें स्वाधीन किया जाना चाहिये, तथा आवश्यकतानुसार परामर्शे या सहायता दी जानी चाहिये। इन वातों को व्यवहृत करने से, राष्ट्र-संघ द्वारा भानव जाति का बहुत हित-सम्पादन हो सकताहै।

### परिशिष्ट

विटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न मागों का क्षेत्रफल, जन संख्या, और आय।

| १द४                                             |                                                 | ब्रिटिश    | साम्राज्य शासन                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| वार्षिक आय<br>(हज़ार पाँड)                      | તે કે 'કે કે ક | 3,60,0n    | 6, 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                       |
| क्षेत्र फल जन संख्या<br>( बर्गमील ) (सत्१९२१ई०) | 000'32'88'8                                     | चर,ह्य,००० | 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          |
| क्षेत्र फल<br>( वर्गमील )                       | कृष्टि अस्ति १                                  | 40,000     | 36,40,454<br>\$1,0,50,45<br>\$2,40,54<br>\$1,60,54<br>\$1,60,54 |
| महाद्वीप                                        | योप                                             |            | उत्तरी अमरीका<br>अफ्रीका<br>आस्ट्रेलिया<br>"                    |

साम्राज्य का मात् देश

राज्य

ब्रिटिश मंयुक्त राज्य

दक्षिण अफ्रीका का यूनियन

स्वाधीन उपनिचेश

क्रमेखा

भायशिश की स्टेट स्वाधीन भाग

83,80,42 महात

80, 88, 300 (88, 98, 26, 388) 6,39,880 0,88,78,200

एशिया

(क) ब्रिटिश भारत (ख) देशी रियासतें

भारतवर्ष

म्यूक्ताचे डेलेड अधीन देश

म्यूज़ीसेंड

मास्ट्रेलिया

| उपनिधेश विभाग के अधीन | -       |               |            |          |     |
|-----------------------|---------|---------------|------------|----------|-----|
| भू-भाग                |         |               |            |          |     |
| ि। बरालदर             | यो(प    | n             | 28,000     | €<br>800 | ~   |
| मालदा                 |         | 844           | 2,83,000   | n'o'u    |     |
| <b>ज</b> स्त, पेरिम   | प्रिया  | \$,000        | 66,000     | 32       |     |
| रंका                  | ū       | <b>२४,३३२</b> | 000,40,48  | ৫০,৩৯    |     |
| साइवय                 | :       | 3,458         | 3,88,000   | ព្រំព    |     |
| होशीय                 | •       | 398           | 8,24,000   | रुच, ७५  | ~~  |
| स्ट्रेंट ग्रेस्टमंद   | •       | 8,800         | ದೃಗಟ್ಯಂಂಂ  | なったか     |     |
| नेहारे नार्           | •       | おっと           | \$,48,000  | ac       |     |
| क्षेत्रिया            | शक्तीका | 3,₹3,●00      | 58,64,000  | 38,38    |     |
| युगोदा                | •       | 8,80,300      | 000'ha'dE  | ১৯'৯১    | ~~  |
| मारीश्रम              |         | 200           | 3,54,000   | जद्तात   |     |
| क्यामानुब             | ç       | 30,50         | \$8,54,000 | 3,22     | ~~~ |
| रेत मेरिया, यहासाम    |         | นั            | 8,000      | 23       | ~ ~ |
| स्यानीय               | •       | रेगर          | 31,000     | क्र      |     |
| तामाः ग्रेन्ट         | :       | 84,000        | 3,88,000   | بر<br>تا |     |

| दाज्य                         | महाद्वीप      | क्षेत्र फळ<br>वर्गमीळ | जन संख्या<br>(सन्११२१६०) | वार्षिक जाय<br>हज़ार पौंड |          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| नम्टोलैंड                     | अफ़ीका        | <b>१९,७१६</b>         | 8,95,000                 | 2,42                      |          |
| मिचुआना लेंड                  |               | 2,64,000              | 6,43,000                 | 8,00                      |          |
| दक्षिणी रहोडेशिया             | . '2          | 8,82,000              | C,08,000                 | \$ 11.85<br>10.82         |          |
| उत्तरी रहोडेशिया              | . y.          | 2,43,000              | 2,34,000                 | 396                       |          |
| स्वाजीसेट                     | , <u>,</u> ,2 | 59263                 | 8,38,000                 | 676                       |          |
| नाइजीरिया                     | 2             | 3,34,900              | 3,34,900 2,40,02,000     | 59.59.E                   |          |
| ग्रीम्बया                     |               | 8588                  | 2,00,000                 | . १ म ९                   |          |
| गोल्ड कोस्ट                   |               | 000°                  | 80,85,000                | たのつが                      |          |
| सीरालीयन                      | 180           | 38,600                | 19,88,000                | 27<br>28                  | ===      |
| न्रमृदास                      | अम्स्रीका     | 2                     | 38,000                   | 7,84                      | <u> </u> |
| फाक्लेंड भौर दक्षिणी जार्जिया | 2             | 4,8,4                 | 3,000                    | 35,5                      |          |
| बिदिश गायना                   |               | ne, ko                | 2,94,000                 | \$0,26                    |          |
| मिटिया हांद्रुरास             | •             | コングドロ                 | 000'fi8                  | 2,04                      |          |
| वहामास                        |               | 808'8                 | 00067                    | 8,40                      |          |

|                |            |             |                |             |              |             |           |              |                 |                 |                        |               |           |                    | ·                   |           |
|----------------|------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|
| න              | 30,28      | 2,80        | \$ 63,53<br>\$ | 30°C        | 35.5         | a<br>n<br>m | भग्रात    |              | 8,00,8          | 22,87           | 80,38                  | वाद्यास       | 0000      | 10'5               |                     | מפיצמ     |
| 1,18,000       | 000'A3'2   | 8,23,000    | 3,66,000       | 8,53,000    | 3,98,000     | 8,9,000     | 3,84,000  |              | १३,२५,०००       | 28,23,000       | 50,00,000              | 8,30,000      | 42,83,000 | 4,73,000           |                     | 72,89,000 |
| 828            | हेस्स्र स  | 520         | 8,9,8          | 315         | 081,00       | 6,003       | 21,840    |              | 583'6A          | 23,856          | 80%'65                 | olie          | 000'88'08 | 8,040              |                     | \$ 23,340 |
| अमरीका         |            | =           | *              | 39          | आस्ट्रेंचेगा | 2           | •         |              | प्रीया          | =               | -                      |               | शनीका     |                    |                     | प्रिया    |
| <b>वामटो</b> स | वमेहा षादि | लीयडं द्वीप | ट्रिनीयाउ      | निटबर्च सीप | น์นูงแ       | Party.      | चान्त दीव | सब्गित राज्य | मलावा राज्य पंप | शस्य महाया सम्ब | मात्माध, गोल्यु ब्रुनी | भेद्रारित होन | ti cita   | भूगीयार<br>भूगीयार | मार्थिय युक्त राज्य | 3112      |

| राउच ,                | महाझीप      | क्षत्र फल<br>वर्गमील | (सन्१९२१ ई०) | नापक नाप<br>हज़ार पौड                   |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| पेलेस्टाइन            | एशियाः      | 2,000                | 000'615'6    | 45,84                                   |
| टांगानिका             | अफ्रीका     | 3,84,000             | 88,32,000    | 89,4म                                   |
| इक्षिण पश्चिमी अफरीका | ` &         | 3,33,800             | 3,44,000     | e 5'9                                   |
| नेमकन                 | - 2         | 36,000               | 000'07'7     | महात.                                   |
| टोगोलेंड              |             | क्युंहरू             | 8,44,000     | £ . ,                                   |
| म्यूपिनी ः            | आस्ट्रेलेया | C. 262               | 8,00,100     | 30,000                                  |
| पिष्यमी सेमाआ         | : S         | 8,740                | 24,000       | 50000                                   |
| मा                    |             | 8                    | 5,000        | \$************************************* |
| प्रमांव क्षेत्र       | •           |                      |              | · · ·                                   |
| मूटान                 | प्रशिया     | \$4,000              | . 0° C       | ं अज्ञात                                |
| कुवेत .               | <u>.</u>    | अहात                 | अज्ञात       | 6                                       |
| अरव का भाग            |             | , 6                  | 99           |                                         |

### पारिमारिक शब्द

क्ष

Court अदाखत अवाध ज्यापार Free Trade अधिकार Right. Authority " जन्म सिद्ध— Birthright विभाजन Decentralisation Jurisdiction -सीमा Official अधिकारी Absolute **अतिय**न्त्रित Compulsory अनिवार्य -सेनिक सेवा Conscription Conservative अनुदार Discipline अनुशासन अन्ताराष्ट्रीय International Accused विभयुक्त Anarchist **यराजक** Minority अल्प मत Minor अल्प वयस्क

असहयोग Non-co-operation. सविनय अवज्ञा Civil Disobedience Unconstitutional Arms act अस्त्र विचान अहिंसात्मफ Non-violent Mandatory आदेश-युक्त Movement बान्डोलन -Constitutional-Excise आवकारी Irrigration खावपाशी आय व्यय अनुमान पत्र Budget, Budget. estimate Imports. सायात आयात निर्यात कर Customs Summen. इत्तिलानामा इंग्लैंड की सरकार Home Govi.

इंगर्लेंड में होने वाला खर्ची (भारत का/Home Charges. उत्तरदायी Responsible. Liberal उदार उपनियम Bye-law. Regulation. उपनिवेश Colony. राजकीय—Crown-उपसभापति Vice-chairman Vice-president. उम्मेदवार Candidate उस्मेदवारी का प्रस्तावपत्र Nomination paper Tax. Duty. Rate ,- उठा देना Abolish a-" इरिद्र रहा-Poor rate Rate payer. , मनुष्य पर- Poll tax. ्र-चसुल करने का खर्च Direct demands on revenue "हैसियत-Tax on circum stances and property. 知的过

Law. Act. कानून " अस्थायी—Ordinance "-विज्ञान Jurisprudence कांजी होज Kine house. काश्तकार Land holder. Tenant. " शिक्मी — Sub-tenant Tenancy कारतकारी क्रलीन राज्य Aristocracy कुरनीतिक Diplomatic केन्द्राकरण Centralisation . Central केन्द्रीय कों सिल युक्त गवर्नर Governor-in-Council ऋान्ति Revolution खर्च Expenditure Expense Tribute खिराज खूफिया विभाग CI.D. Criminal Investigation Dept.) Mutiny: गृद्र House-Tax गृह-कर Civil war गृह-सचिवHome Member गुप्त समा Privy Council Slavery गुलामी ग्र-सरकारी Non-offical Rural area ग्रास्य क्षेत्र च Octroy चुंगी Election चुनाव জ Motherland जनम भूमि Land-lord जमीदार Navy जल सेना जल सेना विमागAdmiralty People. Race. जाति Communal जातिगत ज़ाब्ता दीवानी Civil Procedure Code ज़िम्मेदारी Responsibilty District जिला जेल का पहरुमार्जिशी warder जङ्गी लाट Comnander-in -Chief ₹ Repression. दमन Party दल

दलवन्दी नीति Party-politics. दहित श्रेणियां Depressed Classes. Document एस्नावेज द्यागियों का रिजस्टर Register of had characters Inheritance दाय भाग इास्त्व (दामना ) Slavery Emanci-"—से मुक्ति ration Civil दीवानी "—कार्य विधान Civil-Procedure Code Country देश "—निकालाTransportation Patriot National de--रसा fence देशी माल पर कर Exciso देशीयकरण Naturaliestion देशी रियासते Notice states " दोषी Convict . दोषी ठहराना Penalty, Punishment, Sentence Penal law -कान्न त्राण-Death sentence "—विधान Penal Code Dyarchy े द्वेध शासन .,,--पद्धति नगरं सम्बन्धी Civic Internment नजरवन्दी नज़रसानी Review Tribute नज़राना नरेद्र मण्डल Chamber of Princes नरेश Ruler. Chief. King Citizen नागरिक 🔻 नागरिक शास्त्र Civics Nominated नामजुद नाविक Naval नियम Regulation Rule. नियम संग्रह Code

नियंत्रण 💮

Control

निरीक्षण Inspection. Observation. Supervision निर्माण कार्ये,(सरकारी) Public works नियति Export Elector. निर्वाचक Electorate ,,—समृह "—संघ Constituency निर्वाचक सूची Electoral roll तिर्वाचत Election "--अधिकार देना Enfranchise. ,,—अधिकार छीन छेना Disenfranchise. Returning "—अफसर Officer Ballot paper. .,—पत्र Bye-election. , पूरक-Policy नीति नौकरशाही Bureaucracy. Justice. Equity. न्याय "—कत्ती वर्ग Judiciary. म्यायाधीश Judge. न्यायालय Court.

q Lease पट्टा पद्मीदारी Tenure. Land tenure. पट के कारण Ex-officio. पद्धान System. परदेश से आंकर रहना Immigration. परदेशी Immigrant. Foreign. परिवर्तन विरोधी Conservative. परिपद Council. पर्चा डालना Ballot. प्रातन प्रमी Conservative पेश करना (मनविदा) Introduction पंच Jurr पंचायती राज्य Commonwealth Subjects. Ryot प्रजा Democracy ,,-तन्त्र ,,-वादी Democrat प्रतिनिधि Representative.

Delegate

,,--पञ

-समा ( अंगरेजी ) House of Commons प्रतिवादी Defendent. प्रधान सेनापति Commander in-chief ववन्वक अफ़सर Executive officer प्रवन्ध कारिणी Executive प्रभुता (प्रभुत्व) Sovereignty Emigration प्रवान Disallow a प्रश्न रोकना question. Proposal, Reso-प्रस्ताच lution नाणहंड, | Capital punishment. फांनी Province. प्रान्त प्रान्तीय स्वराज्य Provincial autonomy. फ Criminal फोजदारी Crimi-फोजदारी विधान nal Procedure Code. Military. क्रीजी 24 Retalliation घटन्टा Discharge. Proxy | axi blan

मातृभूमि

Motherland, Nativeland

वहिष्कार Boycott. Majority. वहमत King. Crown. वादशाह वाछिग Adult. **बेट** खळी Eiectment बन्दोबस्त Settlement भर्ती. सेना में Recruitment भारत मन्त्री Secretary of State for India भारत रक्षा काचून Defence of India Act Govt. of भारत सरकार India Indianisa-भारतीयकरण tion मजदूर दल Labour party Poll. vote. मतं देना Franchise. मताधिकार Sufferage मताभिलाषी स्त्रियां Sufferegettes Head मह Arbitration मध्यस्थता मसविदा (कानून का) Bill Cess महसूल Congress महासभा

मालगुज़ारी Revenue मित्र राष्ट्र Allies Time-limit मियाद Case मुक्हमा मुक्दमेवाज़ी Litigation Headman मुखिया मुद्दई Plaintiff मौह्मी Hereditary. #38 Chamber, Federation मन्त्री Minister Ministry ,,--दळ Cabinet ,,**—**ਮੰਤਰ , प्रचान-Prime minister Constructive रचतात्मक रह करना Nagative, Veto বস্তা Defence. Protection Reserved रक्षित विषय subject Monarchy राज तन्त्र " नियम वद्ध -- Limited ( or Constitutional.)-Ambessador गजदत Sedition, राजद्रोह **Politics** राजनीति

Rebellion राज विद्वोह Finance राजस्व State राज्य Unitary-,, एकात्मक--" कुछीन — Aristocracy ,,-ऋान्ति Rebellion Council of-ु-परिपद Protected ., रक्षित-State ,, संयुक्त—United States. Fedral Govt. Nation राष्ट्र "-संघLeague of Nations राष्ट्रीकरणNationalisation State. रियासत Cavalry रिसाला ਲ Rent लगान हेखन और भाषण Press & Platform Plaintiff चादी Parties ,,--प्रतिवादी (to a suit) Air force वायु सेना ह्यक्ति Individual.Person ,,- वाद Individualism.

व्यवस्था Legislation व्यवस्थापक परिपट Legislative Council. शहीद Martyr. Administrator. यासक Ruler. शासन Administration. .,—आडेश Mandate "—व्यवस्था Constitution सदर आला Sub-judge सद्रमुकाम Head quarter सदस्य Member सनद Charter, Certificate सनदी Patent सपरिषद् गर्वनर Governerin-Council मभा, द्वितीय— Second chamber. Upper House. सभा, भङ्ग फरना Dissolve सभापति President. Chairman मुमिति Association. Committee, Trust Conference. समोलन Emperor संचाट

Government सरकार सरकारी Official. Public -resolution ,,—मतव्य सरदार सभा ( अगरेजी ) Br. House of Lords सर्वदल संस्मेलन Roundtable-confernce सर्वोच शकि Paramount power Co-operation सहकारिता Co-operation सहयोग Credit साख Socialist साम्यवादी Empire साम्राज्य Irrigation सिचाई Reforms सुधार "–पाठशाला Reformatory Secretary. सचिव Sovereignty. सत्ता सेकेटरियों का दफ्तर Secretariat Army, Force. सेना Reserve " आपत्कालः force Military. सैनिक Constitution, संगठन Organisation.

Confederation. संघ Federation. League. संघात्मक ( संघीय ) Fedral Treaty संघि Protection. संरक्षण संशोधन Ammendment. Revision. स्थगित करना ( अधिवेशन ) Adjourn. स्थानीय स्वराज्यLocal self: Govt. Standing स्घायी समिति committee. Liberty. स्वतन्त्रता. Self-deter-स्वयं तिर्णय mination. ह Circle हलका Lock-up हवालात हस्तान्तरित विषय Transferred subject क्ष Indemnity. क्षतिपूर्ति Sphere of क्षेत्र, प्रभाव-Influence.

#### भारतीय प्रन्थं माला

१—भारतीय शासन-राजनैतिक ज्ञान के लिये आइमें का काम देने वाली, और 'विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों और पाठकों के चढ़े काम की '। छटा संस्करण। मूल्य ॥ = )

र—भारतीय विद्यार्थी विनोद-भाषा, विज्ञान, इतिहास खादि साठ पाट्य विषयों की सालोचना, सौर मग्द्र भाषा आदि साठ विचारणीय विषयों की विवेचना। 'नये ढङ्ग की' रचना। दूसरा संस्करण। मृत्य। 🖘

३—भारतीय राष्ट्र निर्माण-राष्ट्रीय समस्याओं का 'बहुत ही योग्यता और स्वतंत्रता से विचार किया गया है ।' दूसरा ग्रं० । मूल्य ॥। 🔊

हमारी कई पुस्तकं संयुक्त प्रान्त, पंजाब, रूप्य प्रान्त, गयालियर, बड़ीदा, आदि के सरकारी तथा राष्ट्रीय शिक्षा विभागी द्वारा स्वीकृत हैं। बदा सूचीयत्र संगावर देखिये।

े ४—भावना-( ले॰-भी स्वामी आनन्द मिसु जी समन्त्री ) अनुभवी महानुभाव के आंक्षी देखे अनुभव । वन्याय-पभ की प्रविधित । गद्य काव्य । स्फूर्ति का संचार करने आलो । नवसुवकी के लिए विशेष उपयोगी । भाषा ओजस्वी । मृल्य ॥।=)

प्र—मरल भारतीय शासन-मिटल और नामैन स्कृती है विद्यार्थियों और साधारण योग्यता वालों के लिए सजनीति श्री अल्यान आवश्यक पाट्य पुस्तक । मृत्य ॥)

६—भारतीय जागृति-गत वी वर्षे स धार्मिन, मामाजिन कादि इतिहास जान का भावी वर्तव्य का पाटन धीजिये । मृत्य १९८) ७—देश भक्त दाशोद्र-साहित्य प्रेमी और देश भक्त मारवादी सिठ का जीवन चरित्र पढ़कर अपना जीवन उच्च चनाइये । मूल्य ॥)

द—भारतीय चिन्तन-चिन्तन करने योग्य राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक, आदि विषयों का सुन्दर मनोहर वर्णन ॥।≈)

९—भारतीय राजस्व-दो सौ करोड़ रुपये के वार्षिक सरकारी आय व्यय का ज्ञान प्राप्त कर, आर्थिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये । मूल्य ॥।=)

१०—ितर्वाचन नियम-भारतवर्ष की व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्यूनिसिपैलिटियों और ज़िला वोड़ों के निर्वाचन नियमों की विवेचना। निर्वाचकों और उम्मेदवारों के लिये अत्युपयोगी। मूल्य॥)

११—वान ब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी-एक आधुनिक आदर्श महिला का मनन करने योग्य, पचित्र जीवन चरित्र। स्त्री शिक्षा की अनूठों पुस्तक। मूल्य १॥), १॥॥), ३)

१२—राजनीति शब्दावळी-राजनीति के एक हजार से अधिक हिन्दी-अंगरेज़ी, तथा आठ सो अंगरेज़ी-हिन्दी पर्यायवाची शब्दों का उत्तम संग्रह। राजनैतिक पाठकों और लेखकों के लिये बहुमूल्य। मूल्य केवल।—)

१३—नागरिक शिक्षा-( Elementary Civics ) भिडल, नामल और ट्रेनिंग स्कूलों के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता के पाठकों के लिए, सरल भाषा में, सरकार के कार्यों—सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उधोग धंधे, शिक्षा, स्वास्थ आदि विषयों का विचार। मूल्य ॥)

१४ विद्या सम्माज्य शासन-इंग्लैंड की, तथा उसके साम्राज्य के स्वतंत्र तथा परार्थीने, भौगों की शासन पद्धति का सरल सुबोध वर्णन (लि॰ श्रीट प्रो॰दयेशकर जी दुवे, एम. ए. एल-एल. वी., और संगतान दास केलीं) मृत्य कितल ।॥=) है।

